# गीता-प्रवचन

विनोवा

0

अनुवादक

हरिभाऊ उपाघ्याय

.

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन राज घाट, का गी मकाशक -मोहनळाळ छा<sup>जेड़</sup>, मत्री, प्राम-संवा-मटळ, गोपुरी, वर्वा ( म० प्र० )

दसवा संगोबित संस्करण प्रतिया ४०,००० कुळ छपी प्रतिया २,४१,००० मृल्य एक रुपया सनिल्ड स्वा म्पया

सुद्रकः ' प० पृथ्वीनाथं भार्गव, भार्गव भूपण प्रेस, गायवाट, वाराणसी

#### प्रस्तावना

मेरे गीता-प्रवचनोका हिंदी-अनुवाद हिंदी बोलनेवालोके लिए प्रकाशित हो रहा है, इससे मुझे खुशी होती है। ये प्रवचन कार्य-कर्ताओके सामने दिये गये हैं और इनमें आम जनताके उपयोगकी दृष्टि रही है।

इनमे तात्त्विक विचारोका आधार छोडे वगेर, लेकिन किसी वादमे न पडते हुए, रोजके कामोकी वातोका ही जिक्र किया गया है।

यहाँ व्लोकोके अक्षरार्थकी चिंता नहीं, एक-एक अभ्यायके सारका चितन है। व्यास-दृष्टि कायम रखते हुए भी व्यास्त्रीय परिभाषाका उपयोग कम-से-कम किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे गाँववाले मजदूर भाई-बहन भी इसमें अपना श्रम-परिहार पायंगे।

मेरे जीवनमे गीताने जो स्थान पाया है, उसका मै शब्दोसे वर्णन नहीं कर सकता हूँ। गीताका मुझपर अनत उपकार है। रोज मै उसका भाषार लेता हूँ और रोज मुझे उससे मदद मिलती है। उसका भावार्थ, जैसा मैं समझा हूँ, इन प्रवचनोमें समझानेकी कोशिश की है। मै तो चाहता हूँ कि यह अनुवाद हरएक घरमें, जहाँ हिंदी बोली जाती है, पहुँचे और घर-घरमें इसका श्रवण, मनन और पठन हो।

परधाम, पवनार १०-४-<sup>1</sup>४७

### गीता-प्रवचन

# सकल जनोपयोगी परमार्थका सुलभ विवेचन

'गीता-प्रवचन' में सकल-जनोपयोगी परमार्थका सुलम विवेचन है। 'स्थितप्रज्ञ-दर्शन'' उसके और आगेका ग्रथ है, जिसमें नहीं विषय एक विशिष्ट भूमिकापरसे कहा गया है। 'गीताईकोप'—गीताईका सूक्ष्म अध्ययन करनेवालोके लिए हैं। तीनोंमें मिलकर गीताके वारेमें मुझे जो कहना है, वह सक्षेपमें सागोपान कहा है। पुस्तके लिख तो रखी हे। ऐसी अपेक्षा है कि पारमार्थिक जिज्ञासुओं के काम आयेगी, और किसी-किसीको उनसे ऐसा लाम पहुँचा भी है, परतु मुख्य उपयोग तो खुढ मेरे लिए ही है। ससारका नाटक में देख रहा हूँ। एक स्थानपर वैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी देख रहा हूँ। एक स्थानपर वैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी देख रहा हूँ। इसख्य जन-समूह और उनके नेता, दोनो एक ही प्रवाहमें सिंचते जा रहे हैं, यह देखकर ईश्वरकी लीलाका ही चिंतन करें, दूसरा कुछ चिंतन करें, ऐसा लगता है।

यह तो सहज प्रवाहमें लिख गया। 'गीता-प्रवचन' को सारा पढ़ कर पचाना चाहिए। उसकी शैली लौकिक है, शास्त्रीय नहीं। उसमें पुनरुक्ति भी है। गायक अवातर चरणको गाकर फिर अपना प्रिय पालुपट दोहराता रहता है, ऐसा उसमें किया गया है। मेरी तो कल्पनामें भी नहीं आया था कि यह कभी छपेगा। साने गुरुजी-जैसा सहृदय और 'लॉगहेंड' से ही 'शार्टहड' लिख सकनेवाला लेराक यदि न मिला होता, तो जिसने कहा और जिन्होंने सुना, उन्होंने इसकी परिसमाप्ति हो गयी होती, और मेरे लिए उतना भी काफी था। जमनालालजी बजाजको इन प्रवचनोंसे लाभ मिला। में समझता हूँ, यह मेरी अपेक्षासे अधिक काम हो गया। मेरी अपेक्षा तो सिर्फ इतनी ही थी कि सुझे लाभ मिले। अपनी भावनाको हत करनेके लिए जप-भावनासे में बोलता जाता था। उसमेसे इतना भारी फल निकल आया है। ईश्वरकी इच्छा थी, ऐसा ही कहना चाहिए। एक पत्र से,

हेदराबाट ( द० ), १६-३-१९५१

-विनोवा

# <u> प्रकाशकीय</u>

गीता-प्रवचनका यह दसवा संस्करण पाठकोंके हाथोंमे पहुँच रहा है इस वार स्वय विनोवाजीने दो महीनेका अपना अमूल्य समय देकर इसम् भापासम्बन्धी अनेक संशोधन कराये है, जिसके कारण अब गीता-प्रवचनक हिन्दी संस्करण मराठीका अनुवाद न रहकर मूलवत् वन गया है। प्रस्तुत संस्करणमें 'गीताध्याय सगति' भी जोड़ दी गयी है। पाट-टिप्पणियों में सतोके मूल मराठी वचन भी दे दिये गये है। इससे पुस्तककी उप योगिता और भी वह गयी है।

पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गीता-प्रवचनका यह सस्कैं रण ४० हजार प्रतियोका छापा जा रहा है। अभीतक हिन्दीमें इसर्क २ ठाख ११ हजार प्रतियों निकल चुकी है। हिन्दी, मराठीके अतिरिच्च उर्दू, गुजराती, वॅगला, उडिया, सिधी, तिमल, तेलुगु, कन्नड और मल्या लममे भी इसका प्रकाशन हो चुका है। असमी, कोकणी और गुरु मुखीमें इसका अनुवाद तैयार हो गया है। नेपाली और कश्मीरी भाषामें भी शीव्र ही इसका अनुवाद होने जा रहा है। इस प्रकार देशकी सर्भ प्रमुख माषाओं यह ज्ञान-गंगा प्रवाहित हो रही है।

'गीता-पवचन' गीतापर अनूठी पुस्तक मानी जाती है। मौलिकता सुबोधता और सरसता इसके प्रधान गुण है। विनोवाका व्यक्तित्व ज्ञान तप और कर्माचरणका त्रिवेणी-सगम है। अत जो भी व्यक्ति इसमें डुवकी लगायेगा, वह कृतकृत्य हुए विना न रहेगा।

काशी, गुरुपूर्णिमा, स० २०१ २२ जुलाई, १९५६ ्विपयु-मृमु

१ प्रारताचिक आख्यायिका—अजुनका विपाद ९-१८ १ मध्ये महाभारतम्, २ अर्जुनको भिमकाका सम्बन्ध, ३ गीताका प्रयोजन स्वयमं-विरोधी मोहका निरास ४ ऋजु-बुढिका अविकारी । २ सब उपदेश थोडेमे . आत्मज्ञान और समत्वबुद्धि १९-३६ ५ गीताकी परिभाषा, ६ जीवन-सिद्धान्त : १ देहसे स्वयमांचरण, ७ जीवन-सिद्धान्त २ देहातीत आत्माका भान, ८ दोनोका मेळ साधनेकी बुक्ति फळस्याग, ९ फळ-त्यागके दो उदाहरण १० आदर्श गुरुम्ति ।

३ कर्मयोग

३७–१७

११ फलन्यागीना अनन्त फल मिलना है, १२ कर्मयोगके विविध प्रयोजन, १३ कर्मयोग-नताका अन्तराय।

४ कर्मयोग सहकारी साधना विकर्म ४८-५६ १४ कर्मका विकर्मका साथ चाहिए, १५ उभाप्र स्वोगसे अकर्म-म्फोट १६ अकर्मकी कला सत्तोंसे पृछे।

५ टोह्री अकर्माबस्था योग ओर संन्यास ५७-७७ १७ वाह्य कर्म मनका दर्मण, १८ अकर्म दशाका स्वरूप, १९ अकर्म-ना एक पक्ष योग २० अकर्मका दृसरा पक्ष सन्यास, २१ दोनाकी तुल्ना ज्ञादों परे २२ भूमिति ओर मीमासकोका दृष्टान्त, २३ सन्यासी ओर योगी एक ही जुक-जनकवत् २४ ता भी सन्यासंसे श्रेष्ठ माना है कर्मनोगको ।

६ चित्तवृत्ति-निरोध
२५ आत्मांडारती आकाक्षा, २६ चित्तकी एकाग्रता, २७ एकाग्रता
वेसे नावे १ २८ जीवनकी परिमितता, २९ मगळ-इप्टि, ३० वाळक गुरु, ३१ अस्यास, वैराग्य ओर श्रडा ।

७ प्रपत्ति अथवा इंडवरशरणता ९६-१०८ ३२ भित्तका भव्य दर्शन, ३३ भित्तिसे विशुद्ध आनदका छाभ, ३४ एकाम भित्तका भी मृल्य है, ३५ निष्काम भित्तके प्रकार आर प्रणंता।

- ८ प्रयाण सावना सातत्वयोगं १०९-१२१ ३६ शुभ सम्कागंत्रा सचय ३० मरणका स्मरण रहे, ३८ उसीम
  - रंग रहे खटा, ३९ रात-दिन युष्टका प्रसम्, ४० शुक्छ-कृष्ण गति।
- ९. मानव-सेवारूप राजिविया निमर्पणयोग १२२-१४१ ४१ प्रत्यक्ष अनुभवकी विया ४२ सरल मार्ग, ४३ अधिकार-भेटकी अझट नही ४४ कर्मफळ भगवान्को अर्पण ४५ विशिष्ट क्रियाका आप्रद नहीं ४६ मारा जीवन हिमप हो सकता है, ४० पापका भय नहीं, ४८ थोडा भी मधुर।
- १० विभ्ति-चितन १४२-१६० ४० गीताके प्रवार्ड पर हाष्टे, ५० परमेव्यर-दर्शनकी मुबोध रीति, ५१ मानयस्थित परमेव्यर ५२ स्ट्रिटिस्थित परमेव्यर विशिष्ट उदाहरण ५३ स्ट्रिटिश्यन परमेव्यर : द्वस्त ओर उदाहरण ५४ दुर्जन-मे भी परमेव्यरका दर्शन।
- ११ विज्यस्प-दर्शन १६१-१७१ ५५ विज्यस्प-दर्शनकी अर्जुनकी उत्तरण्या ५६ छोटी मूर्तिमें भी पूर्ण दर्शन सभय, ५७ विराट् विज्यस्प पत्रेगा भी नहीं ५८ मर्वार्थ-सार ।
  - २ सगुण-निर्गुण-भक्ति १७२-१९० ५९ अ याय ६ ने ११ एकात्रतास समत्रता, ६० सगुण उपासक और निर्गुण उपासक मान्ने दा पुत्र, ६१ सगुण मुख्म आर सुरक्षित, ६२ निर्गुणके अभारमे सगुण भी सदोप, ६३ दोना परस्पर पृरक रामचरित्रके दशत, ६४ दानो परस्पर प्रक कृष्ण-चरित्रके दशत, ६५ सगुण-निर्गुणकी एकस्पताके विषयम स्वानुभव कथन ६६ सगुण-
    - ६५ समुणानमण्डमा एकस्पताक विषयम स्वानुमय क्यम ५० समुणा-निर्मुण केवल दृष्टि भेद, अत - भक्ता-स्वयण प्राप्त करे । आत्मानात्म-विवेद
    - ६७ कमेयोगके छिए उपकारक देहात्म-पृथवकरण, ६८ सुधारका नृष्टाधार ६९ देहासिकिम जीवन अवरुढ, ७० तत्त्वमिल, ७१ जालिमाकी सत्ता समाप्त, ७२ परमात्म-शक्तिपर विश्वास, ७३ परमात्म शक्ति स्वता निर्देशमा आहि
    - मात्म-शक्तिका उत्तरात्तर अनुभव, ७४ नम्रता, निर्देभिता आदि मृह्यभूत शान-साधना ।

१४ गुणोत्कर्प और गुण-निस्तार २११-२२९ ७५ प्रकृतिका विश्वेषण, ७६ तमोगुण आग उसका उपाय गरीर-अम, ७७. तमोगुणका एक और उपाय, ७८ रजोगुण आग उसका उपाय स्वधम-मर्याटा, ७९ स्वधमंका निष्चय केम करे १८० सस्वगुण आर उसका उपाय, ८१ अन्तिम बात आत्मज्ञान और मितिका आअय।

१५ पूर्णयोग सर्वत्र पुरुपोत्तम-ढर्जन २३०-२४५ ८२ प्रयत्न-मार्गसे भिति भित्न नहीं, ८३ भित्तसे प्रयत्न सुकर होता है, ८४ सेवाकी त्रिपुटि मेच्य, सेवक, सेवा-साबन, ८५ अह-गृन्य सेवाका ही अर्थ भित्त, ८६ ज्ञान-छक्षण म पुरुप, वह पुरुप, वह भी पुरुप ८७ सब-वेट-सार मेरे ही हाथोम।

१६ परिशिष्ट १—देवी और आसुरी वृत्तियोका झगड़ा २४६-२६१ ८८ पुरुपोत्तम-योगकी प्रवंप्रमा . देवी सम्पत्ति, ८९ अहिसाकी और हिसाकी सेना, ९० अहिंसाके विकासकी चार मिललें, ९१ अहिंसाका एक महान प्रपाग मासाहार-परित्याग, ९२ आसुरी शिवकी तेहरी महत्त्वाकाक्षा सत्ता, स्टक्कित और सम्पत्ति, ९३ काम-क्रोब-सुनितका शास्त्रीय सयम-मार्ग।

१७ परिभिष्ट २—सायकका कार्यक्रम २६२-२८० ९४ मुबद न्यवहारने वृत्ति मुक्त होती है, ९५ उसके छिए त्रिविच कियायोग, ९६ सायनाका सात्त्विकीकरण, ९७ आहार-शुद्धि, ९८ अविगेबी जीवनकी गीताकी योजना, ९९ समर्पणका मत्र, १०० पापहारी हरिनाम।

१८ उपसंहार—फलत्यागकी पूर्णता—ईश्वर-प्रसाद २८१-२९९ १०१ अर्जुनका अन्तिम प्रजन, १०२ फलत्याग सार्वभीम कसोटी, १०३ कियासे छूटनेकी सची गीति, १०४ साधकके लिए स्ववर्मका इल, १०५ फल्यागका कुल मिलाकर फल्तिार्थ, १०६ साबनाकी पराकाष्टा ही सिक्टि, १०७ सिक्ट पुरुपकी तेहरी भूमिका, १०८ "तुही तुही तुही तुही"। परिशिष्ट १—गंका-समावान

परिभिष्ट : २—गीता न्याय-संगति

305-365

# गीता-प्रवचन

# पहला अध्याय अस्म

१ ) मध्ये महाभारतम्

प्रिय भाइयो,

आजसे में श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमें कहनेवाला हूँ। गीताका और मेरा संबंध तर्कसे परे हैं। मेरा शरीर मॉके दूधपर जितना पला है, उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और बुद्धि, दोनों गीताके दूधसे पोपित हुए हैं। जहाँ हार्दिक संबंध होता है, वहाँ तर्ककी गुजाइश नहीं रहती। तर्कको काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखोसे ही में गीता-गगनमें यथाशक्ति उडान मारता रहता हूँ। में प्राय गीताके ही वातावरणमें रहता हूँ। गीता मेरा प्राण-तत्त्व है। जब में गीताके संबंधमें किसीसे वात करता हूँ, तव गीता-सागरपर तेरता हूँ और जब अकेला रहता हूँ तब उस अमृत-सागरमें गहरी हुवकी लगाकर बैठ जाता हूँ। इस गीता माताका चरित्र में हर रिववारको आपको सुनाऊँ, यह तय हुआ है।

गीताकी योजना महाभारतमे की गयी है। गीता महाभारतके मध्य-भागमे, एक उँचे टीपककी तरह स्थित है, जिसका प्रकाश मारे महाभारतपर पड रहा है। एक ओर छह पर्व और दूसरी ओर वारह पर्व, इनके मध्यभागमे, उमी तरह एक ओर सात अक्षोहिणी सेना और दूसरी ओर ग्यारह अक्षोहिणी, इनके भी मध्य-भागमे गीताका उपदेश दिया जा रहा है।

महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय प्रंथ है। उनमे वर्णित व्यक्ति हमारे जीवनमे एकरूप हो गये है। राम, सीता, धर्मराज, दीपदी, भीष्म, हनुमान आदिके चरित्रोने सारे भारतीय जीवनको हजारो वर्णी-से मंत्र-मुग्ध-सा कर रखा है। संसारके अन्यान्य महाकाव्योके पात्र इस तरह छोक-जीवनमे बुले-मिले नहीं दिखाई देते। इस हाष्टिसे महाभारत और रामायण निम्संट्स अद्मुत ग्रन्थ हैं। रामायण यि एक मधुर नीनि-काट्य हैं, तो महाभारत एक व्यापक समाज-शास्त्र। व्यामदेवने एक छाख संहिता छिखकर अमस्य चित्रों, चिरत्रों और चारित्रोंका यथावत चित्रण बड़ी कुञ्छतासे किया है। विछक्क निर्देश तो मिवा एक परमेश्वरके कोई नहीं है, छिकन उसी तरह केवल दोप-पूर्ण भी इस संसारमें कोई नहीं है, यह वात महाभारत बहुत रपष्टता-सं वना रहा है। एक ओर जहाँ भीष्म-युधिष्टिर जेमोंके दोप दिखाये हैं, तो दूसरी ओर कर्ण-दुर्योवनादिक गुणापर भी प्रकाश दाला गया है। महाभारत बतलाता है कि मानव-जीवन सफेट और काले नंतुओं का एक पट है। अलिम रहकर भगवान ज्यास जगन्के—विराद संसारके—हाया-प्रकाशमय चित्र दिखलों हैं। व्यामदेवके इस अत्यंत अलिम खार उदात्त प्रथन-कोशलके कारण महाभारत प्रन्थ मानो एक मोनेकी वडी भारी खान वन गया है। उसका शोधन करके भरपूर सोना लट लिया जाय।

व्यामदेवने इनना वडा महाभारत लिखा, परन्तु उन्हें अपनी ओर-सं कुछ कहना था चा नहीं १ क्या किसी जगह उन्होंने अपना कोई गाम मंदेश भी दिया है १ किस रथानपर व्यासदेवकी समाधि लगी है १ रथान-स्थानपर तत्त्वज्ञान और उपदेशोंके जंगल-के-जंगल महा-भारतमें आये हैं, परन्तु इन सार तत्त्वज्ञानोंका, उपदेशोंका और समृचे यन्थका सारभूत रहस्य भी उन्होंने कहीं लिखा है १ हों, लिखा है, समत्र महाभारतका नवनीत व्यासजीने भगवदगीनामें निकालकर रख दिया है। गीता व्यासदेवकी प्रधान सिखायन और उनके मननका नार-मंचय है। इसीके आधारपर व्यास, में मुनियोंमें हैं यह विभूति सार्थक सिद्ध होनेवाली है। गीताको प्राचीन कालसे 'उपनिपद्' की पदवी मिली हुई है। गीता उपनिपदोंकी भी उपनिपद् है, क्योंकि समस्त उपनिपदांको दुहकर यह गीतास्थी दूध भगवान्ते अर्जुनके निमित्तसे ससारको दिया है। जीवनके विकासके लिए आवज्यक प्राय प्रत्येक विचार गीनामें आ गया है। इसीलिए अनुभवी पुरुषोंने यथार्थ ही फहा है कि गीना धर्मज्ञानका एक कोप है। गीना हिन्दू-धर्मका, एक छोटा ही. परन्तु गुरुष मन्त्र है।

यह गो सभी जानते है कि गीता श्रीकृष्णने कही है। उस महान सियावनको सुननेवाला भक्त अर्जुन इस सियावनसे इतना समर्त हैं। गया कि उसे भी 'कृष्ण' संता मिल गयी। भगवान् और भक्ती यह हटनत शबट करने हुए स्थानदेव उनने एकरस हो गये कि लोग उन्हें भी 'कृष्ण' नामसे जानने लगे। कहनेवाला कृष्ण, सुननेवाला कृष्ण, रचनेवाला कृष्ण—उस तरह उन नीनोंमे मानो अर्थत उत्यन्त हो गया मानो तीनोत्री समाधि लग गयी। गीताके अभ्यासीको एसी ही एकामना चाहिए।

#### (२) अर्जुनकी भूमिकाका सम्बन्ध

उछ लोगोका स्वयाल है कि गीताका आरम्भ दसने अन्यायसे समझना चारिए। दूसरे अभ्यायके ग्यारत्वे उलेकिन प्रत्यक्ष उपदेवला आरम्भ तोता है तो वर्धांस आरम्भ क्यों न समझा जाय १ एक व्यक्ति तो मुझसे करा—"भगवानते अश्वरोंसे अकारको उव्यक्ति विभृति वताया है। इधर 'अशाच्याननाक चन्द्रम्' के आरम्भसे अनायास अन्कार आ गया है। अन वर्धांने आरम्भ सान लेना चाहिए।" इस दलीलको हम छोउ दे तो भी यहांने आरम्भ मानना अनेक दृष्टियांसे उचित ती है। फिर भी उसके पहलेके प्रारत्नाविक भागका महत्त्व तो है ती। अर्जुन किस भूमिकापर रिथत है, किस बातका प्रतिपादन करनेके लिए गीताकी प्रवृत्ति तुई है, यह इस प्रारताविक कथा-भागके विना अच्छी तरह समझमे नहीं आ सकता।

कुछ लोग कहते हैं कि अजुंनका क्लेंक्य दूर करके उसे युद्धमें प्रमृत्त करनेके लिए गीता कही गयी है। उनके मनमें गीता केवल कर्म-योग ही नहीं बताती, बिल्क युद्ध-योगका भी प्रतिपादन करती है। पर जरा विचार करनेपर इस कथनकी भूल हमें टीख जायगी। अठारह अख्रीहिणी सेना लडनेके लिए तेयार थी। तो क्या हम यह कहेंगे कि सारी गीता सुनाकर भगवान्ते अर्जुनको उस सेनाकी बराबरीका वनाया १ घयडाया तो अर्जुन था, न िक यह सेना । तो क्या सेनाकी योग्यता अर्जुनसे अधिक थी १ यह वात तो कल्पनामें भी नहीं आ सकती । अर्जुन, जो छडाईसे परावृत्त हो रहा था, सो अयके कारण नहीं। सैकडो छड़ाइयों में अपना जौहर दिखानेवाला वह महावीर था। उत्तर-गो-यहणके समय उपने अके ही भीष्म, प्रोण और कर्णके दात खट्टे कर दिये थे। सदा विजयी और सब नरों में एक ही सचा नर है, ऐसी उसकी ख्याति थी। वीर-वृत्ति उसके रोम-रोममें भरी थी। अर्जुनको छेड़नेके लिए, उत्तेजित करनेके लिए क्लेंच्यका आरोप तो कृष्णने भी करके देख लिया, परंतु उनका वह तीर वेकार गया और फिर उन्हें दूसरे ही मुद्दोंको लेकर ज्ञान-विज्ञान-संवंधी व्याख्यान देने पडे। तब यह निविचत है िक महज क्लेंच्य-निरसन जैसा सरल तार्स्य गीताका नहीं है।

दूसरे कुछ छोग कहते हैं कि अर्जुनकी अहिसा-वृत्तिको दूर करके उसे युद्धमे प्रवृत्त करनेके छिए गीता कही गयी है। मेरी दृष्टिसे यह भी कथन ठीक नहीं है। इसकी छानवीन करनेके छिए पहले हमें अर्जुन-की भूमिका देखनी चाहिए। इसके छिए पहले अध्याय और दूसरे अध्यायमे जा पहुंचनेवाछी उसकी खाडीसे हमे वहुत सहायता मिलेगी।

अर्जुन, जो समर-भूमिम खड़ा हुआ, सो कृत-निश्चय होकर और कर्नव्य-भावसे। श्रात्रवृत्ति उसके स्वभावमे थी। युद्धको टाल्नेका भरसक प्रयत्न किया जा चुका था, फिर भी वह टल नहीं पाया था। कम-से-कम मॉगका प्रस्ताव और श्रीकृष्ण जैसेकी मध्यस्थता, होनों वेकार जा चुके थे। ऐसी स्थितिमें अनेक देशों के राजाओं को एकत्र करके और श्रीकृष्णसे अपना सार्थ्य स्वीकृत कराके वह रणागणमें एडा है आर वीरोचित उत्साहसे श्रीकृष्णसे कहता है—"होनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा कीजिये, जिससे में एक बार उन लोगों के बीच मेरा रथ खड़ा कीजिये, जिससे में एक बार उन लोगों के चेहरे तो देख लूँ, जो मुझसे लड़नेके लिए तयार होकर आये है।" कुष्ण ऐसा ही करते हैं। अर्जुन चारों ओर एक निगाह डालता है, तो उसे क्या दिखाई देता है होना और अपने ही नाते-रिश्तेदारों, सगे-

सविधियोका जबरदरत जमघट। वह देखता है कि दादा, वाप, छड़के, पोते. आष्त-ग्वजन-संबंधियोकी चार पीडियाँ मरने-मारनेके अतिम निञ्चयसे वतो एक्त्र हुई है । यह वान नहीं कि इससे पहले उसे इन वानोका अंदाज न हुआ हो। परंतु प्रत्यक्ष दर्शनका कुछ जुदा ही प्रभाव मनपर पडता है। उस सारे स्वजन-समृहको देखकर उसके हृदयमे एक उशल-पुपल सचती है। उसे बहुत बुरा लगता है। आजतक उसने अनेक युद्रोमे असंस्य वीरोदा संहार किया था। उस समय उसे बुरा नहीं लगा था, उसका गाडीब ताथसे छट नहीं पडा था, बरीरमे ऊंप नहीं होने लगा था, उसदी ऑसे भीनी नहीं हो गयी थी। तो फिर इसी समय ण्या क्यो हुआ <sup>१</sup> क्या अशोक्ती तर्ह उसके मनमे अहिंसा-बृत्ति उढय हो गयी थीं <sup>7</sup> नहीं, यह तो केवल स्वजनासक्ति थी। इस समय भी यदि गुरु, बंधु और आप्त सामने न होते. तो उसने बबुओके मुंड गेवकी तरह उड़ा दिये होते। परंतु इस आसक्ति-जनित मोहने उसकी कर्तव्य-निष्टाको यस लिया और तव उसे तत्त्वज्ञान याद हो आया। वर्तव्य-निष्ट मनुष्यके मोहप्रस्त होनेपर भी नग्न-खुल्लमखुल्ला-कर्तव्यच्युति उसे महन नहीं होती। वह कोई सद्विचार उसे पहनाता है। यही हाल अर्जुनका हुआ। अब वह झूठमूठ प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध हो वारतवमे एक पाप है। युद्धसे छुछक्षय होगा. वर्मका छोप होगा, रवेराचार मचेगा, व्यभिचार-वाद फेलेगा, अकाल आ पडेगा, समाज-पर तरह-तरहके संकट आयेगे—आदि अनेक दलीले देकर वह कृष्णको ही समझाने लगा।

यहाँ मुझे एक न्यायाधीशका किस्सा याद आता है। एक न्यायाधीश था। उसने सेंकडो अपराधियोको फॉसीको सजा दी थी। परंतु एक दिन खुद उसीका ठड़का खूनके जुर्ममे उसके सामने पेश किया गया। वेटेपर खूनका जुमें साबित हुआ ओर उसे फॉसीकी सजा देनेकी नावत न्यायाधीशपर आ गयी। तव वह हिचकने छगा। वह बुद्धिवाद विघारने छगा—"फॉसीकी सजा वडी अमानुपी है। ऐसी मजा देना मनुप्यको शोभा नहीं देता। इससे अपराधीके सुधरनेकी आजा नष्ट

हो जाती है। यून करनेवालेने सावनाके आवेशमं, जोश और उत्तेजनामं यून कर हाला। परंतु उनकी ऑसोपरंस खूनका जनन उतर जानेपर उस व्यक्तिको संजीवगीके साथ फॉसीके तस्तेपर चढ़ाकर मार टालना समाजकी मनुष्यताके लिए वड़ी लजाकी वात है, बड़ा कलक हैं आदि वलीले वह देने लगा। यदि अपना लड़का सामने न आया होता, तो जज साहब वेखटके जिंवगीभर फॉर्सीकी सजा देन रहते। किंतु वे अपने लड़के ममत्वके कारण एसी वाने करने लगे। उनकी वह आवाज आतरिक नहीं थी। वह आसिक्त-जिनत थी। 'यह मेरा लड़का है' इस ममत्वमेंसे वह वाद्मय निकला था।

अर्जुनकी गति भी इस न्यायाधीशकी तरह हुई। उसने जो व्लिले वी भी, वे गलत नहीं थीं। पिछले महायुद्धमें सार संसारने ठींक इन्हीं परिणामोंको प्रत्यक्ष देखा है। परंतु सोचनेकी बात यह है कि वह अर्जुनका तत्त्वज्ञान (वर्शन) नहीं, विंतु कोरा प्रज्ञावाद था। इस्ण उसे जानते थे। इसिलए उन्होंने उसपर जरा भी व्यान न देकर सीवा उसके नोह-नाश्या उपाय शुरू किया। अर्जुन यदि सचमुच अहिसा- वादी हो गया होता तो उस किसीने कितना ही अवातर ज्ञान-विज्ञान वताया होता नो भी असली वातका ज्ञाव मिले विना उसका समायान हुआ होता। परंतु सारी गीतामें उस मुहेबा कहीं भी ज्ञाब नहीं दिया गया, फिर भी अर्जुनका समायान हुआ है। इन सबका भावार्थ यहीं है कि अर्जुनकी अहिंसा-पृत्ति नहीं थी, वह युद्ध-प्रवृत्त ही था। युद्ध उसकी दृष्टिमें उसका रयभाव-प्राप्त और अपरिहार्थ रूपने निश्चित कर्तव्य था। उसे यह मोहके वश होकर टालना चाहना था और गीताका मुख्यत इस मोहपर ही गदा-प्रहार है।

#### (३) गीताका प्रयोजन स्ववर्म-विरोधी मोहका निगस

अर्जुन पहिंसाकी ही नहीं, मंन्यासकी भी भाषा बोलने लगा।

यह कहता है—''इस रत्त-लाहिन क्षात्र-वर्मसे मन्याय ही अच्छा है।'

परंतु क्या अर्जुनका वह स्वधर्म था? उसकी वह बृत्ति थी क्या?

अर्जुन संन्यासीका वेश तो बढ़े सजेमे बना सकता था, पर वैसी

वृत्ति कैसे ला सकता था १ संन्यासके नामपर यदि वह जंगलमें जाकर रहता, तो वहाँ हिरन मारना शुरू कर देता। अत भगवानने साफ ही कहा—"अर्जुन, जो तृ यह कह रहा है कि मैं लड़ूगा नहीं, सो तेरा श्रम है। आजतक जो तेरा स्वभाव वना हुआ है, वह तुझे लड़ाय विना कभी नहीं माननेका।"

अर्जुनको स्वधर्म विगुण माल्म होने छगा। परंतु रवधर्म कितना ही विगुण हो, तो भी उसीमें रहकर मनुष्यको अपना विकास कर छेना चाहिए. क्यों कि उसीमें रहनेमें विकास हो सकता है। इसमें अभिमानका कोई प्रश्न नहीं है। यह तो विकासका सृत्र है। स्वधर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे वडा समझकर ग्रहण करें और छोटा समझकर छोड़ है। वस्तुत बहुन बडा होता है, न छोटा। बहु हमारे च्योतका होता है। 'श्रेयान स्वथमों विगुण' इस गीता-यचनमें 'धर्म' ग्रव्यक अर्थ हिंदू-वर्म, इसलाम ईसाई-वर्म आदि जैसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपना भिन्न-भिन्न वर्म है। मेरे सामने यहाँ जो दो सो व्यक्ति मोजूद है. उनके दो सो धर्म है। मेरा वर्म भी जो दस वर्ष पहले था, वह आज नहीं है। आजका दस वर्ष वाद नहीं रहनेका। चिंतन और अनुभवसे जैसे-जैसे वृत्तियाँ वदल्ती जाती है, वेसे-वैसे परलेका धर्म छूटता जाता और नवीन वर्म प्राप्त होता जाता है। हठ पकडकर कुछ भी नहीं करना है।

दूसरेका वर्म भले ही श्रेष्ठ माल्यम हो, उसे श्रहण करनेम मेरा कल्याण नहीं है। सूर्यका प्रकाश मुझे प्रिय है। उस प्रकाशसे में बढ़ता रहता है। सूर्य मुझे बंदनीय भी है। परतु इसलिए विद में पृथ्वीपर रहना छोडकर उनके पास जाना चाहूँगा, तो जलकर खाक हो जाऊँगा। इसके विपरीत भले ही पृथ्वीपर रहना विगुण हो, सूर्यके सामने पृथ्वी विल्कुल तुच्छ हो, वह स्व-प्रकाशी न हो, तो भी जबतक सूर्यके तेजको सहन करनेकी सामर्थ्य मुझमें न आ जायगी, तबतक सूर्यसे दूर पृथ्वीपर रहकर ही मुझे अपना विकास कर लेना होगा। मछल्योंसे यदि काई कहे कि 'पानीसे दूध कीमती है, तुम

दूधमें रहने चलें', तो क्या मछलियाँ उसे मंजूर करेगी <sup>१</sup> मछलियाँ तो पानीमें ही जी सकती है, दूबमें मर जायेंगी।

दूसरेका वर्म सरल माल्स हो, तो भी उसे प्रहण नहीं करना चाहिए। वहुत वार मरलता आभासमात्र ही होती है। घर-गृहस्थीमें वाल-विज्ञों की कि संभाल नहीं की जाती, इमलिए ऊवकर यिंट कोई गृहस्थ संन्यास ले ले, तो वह ढोग होगा और भारी भी पड़ेगा। मोका पाते ही उसकी वासनाएँ जोर पकड़ेगी। संसारका वोझ उठाया नहीं जाता, इसलिए जंगलमें जानेवाला पहले वहाँ छोटी-सी कुटिया वनायेगा। किर उसकी रक्षांके लिए वाड लगायेगा। ऐसा करते-करते वहाँ भी उसपर सवाया संसार खड़ा करनेकी नौवत आ जायगी। यिंट सचमुच मनमें वैराग्यवृत्ति हो, तो किर संन्यास भी कौन कठिन वात है सन्यासको आसान वतानेवाला रमृति-वचन तो है ही। परंतु खास वात वृत्तिकी है। जिसकी जो वाग्तिवक वृत्ति होगी, उसीके अनुसार उसका वर्म होगा। श्रेष्ट-किनछ, सरल-कठिनका यहाँ प्रग्न नहीं है। विकास सच्चा होना चाहिए। परिणित वारतिवक होनी चाहिए।

परंतु कुछ भावुक व्यक्ति पृछते है—"यि युद्ध-वर्मसे संन्यास सच्युच ही सदा श्रेष्ठ हे, तो फिर भगवान्ने अर्जुनको सचा संन्यासी ही क्यो न वनाया? उनके छिए क्या यह असंभव था?" उन्हें असंभव तो कुछ भी नहीं था। परंतु उसमें अर्जुनका फिर पुरुपार्थ क्या रह जाता? परमेश्वरने स्वतंत्रता दे रखी है। अत हर आदमी अपने छिए प्रयत्न करता रहे, इसीमें मजा है। छोटे वच्चे खुद तरवीरे खीचनेमें आनंद मानते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि कोई उनसे हाथ पकड़कर तस्वीर खिचाये। शिक्षक यदि वच्चोके सवाल झट हल कर दिया करे, तो फिर वच्चोकी बुद्धि वदेगी कैसे ? अत माँ-वाप और गुरुका जाम निर्फ मुझाव देना है। परमेश्वर अंदरसे हमे सुझाता रहता है। इससे अविक वह कुछ नहीं करता। कुम्हारकी तरह भगवान ठांक-पीटकर अथवा थपथपाकर हरएकका मटका तैयार करे,

तो उसमें खूबी ही क्या <sup>9</sup> हम मिट्टीकी हॅडिया तो है नहीं, हम तो चिन्मय है।

इस सारे विवेचनसे एक वात आपकी समझमें आ गयी होगी कि गीताका जन्म, स्वधमें बाधक जो मोह है, उसके निवारणार्थ हुआ है। अर्जुन वर्म-संमृट हो गया था। स्वधमें विषयमें उसके मनमें मोह पेटा हो गया था। श्रीकृष्णके पहले उलहने वाद यह वात अर्जुन खुद ही खीकार करता है। वह मोह, वह ममस्य, वह आसक्ति दूर करना गीताका मुख्य काम है। इसीलिए सारी गीता सुना चुकने वाद भगवानने पृद्धा है—"अर्जुन, तुम्हारा मोह चला गया न १" और अर्जुन जवाव देता है—"हाँ, भगवन्, मोह नष्ट हो गया, मुझे स्वधमें का भान हो गया।" इस तरह यदि गीताके उपक्रम और उपमंहारको मिलाकर देन्वे, तो मोह-निरमन ही उसका तात्पर्य निकलता है। गीता ही नहीं, सारे महाभारतका यही उहेण्य है। व्यामजीने महाभारतके प्रारंभमें ही कहा है कि लोकहृदयके मोहाबरणको दूर करने के लिए में यह इतिहास-प्रदीप जला रहा हूं।

#### ( ४ ) ऋजु-बुद्धिका अधिकारी

आगेकी सारी गीता समझनेके लिए अर्जुनकी यह भूमिका हमारे वहुत काम आयी है, इसिलए तो हम इसका आभार मानेगे ही, परन्तु इसमें और भी एक उपकार है। अर्जुनकी इस भूमिकामें उसके मनकी अत्यंत ऋजुतादा पता चलता है। खुद 'अर्जुन' शब्दका अर्थ ही 'ऋजु' अथया 'सरल स्वभाववाला' है। उसके मनमें जो कुछ भी विकार या विचार आये, वे सब उसने दिल खोलकर भगवानके सामने रख दिये। मनमें कुछ भी छिपा नहीं रखा और वह अंतमे श्रीकृष्णकी शरण गया। सच पृछिये तो वह पहलेसे ही कृष्णकी शरणमें या। कृष्णको मारथी बनाकर जबसे उसने अपने घोडोकी लगाम अनके हाथोमें पकडायी, तभीसे उसने अपनी मनोवृत्तियोकी लगाम भी उनके हाथोमें मोप देनेकी तयारी कर ली थी। आइये, हम भी ऐसा ही करे। 'अर्जुनके पास तो कृष्ण थे, हमें कृष्ण कहाँ मिलेगे' ऐसा हम न कहे।

'कृष्ण' नामक कोई व्यक्ति है, ऐसी एतिहासिक उर्फ आमक धारणामें हम न पड़े। अंतर्यामीके रूपमें कृष्ण प्रत्येकके हृदयमें विराजमान है। हमार सबसे अधिक निकट वहीं है। तो हम अपने हृदयके सब छल्य अल उसके सामने रख दें और उससे कहें—"भगवन, में तेरी अरण हूं, तू मेरा अनन्य गुरु है। मुझे उचित मार्ग दिखा। जो मार्ग नू दिखायेगा, में उसीपर चल्ला।" यदि हम ऐसा करेंग, नो बह पार्थ-नार्थी हमारा भी सार्थ्य करेंगा, अपने श्रीमुखसे बह हमें गीता सुनायेगा और हमें विजय-लाभ करा दंगा।

रविवार, २१-२-13२

### दसरा अध्याय

#### -५ ) गृीताकी परिभाषा

भाइयो, पिछर्ल अंध्यायमे हमने अर्जुनके विपाद-योगको देखाँ। जब अर्जुनके जेसी ऋजुता (मरल भाव) थार हरिजरणता होती है, तो फिर विपादका भी योग बनता है। इसीको 'हृदय-मंथन' कहते है। गोताकी इस भूमिकाको मैने उसके सकल्पकारके अनुसार अर्जुन-विपाद-योग जेसा विजिष्ट नाम न देते हुए विपाद-योग जेसा सामान्य नाम दिया है, क्योंकि गीताके लिए अर्जुन एक निमित्तमात्र है। यह न समझना चाहिए कि पंडरपुर (महाराष्ट्र) के पाड्रंगका अवतार सिर्फ पुडलीकके ही लिए हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि पुडलीकके निमित्तसे बह हम जड जीवोके उद्वारके लिए आज हजारों वर्षीसे खडा है। इसी प्रकार गीताकी दया अर्जुनके निमित्तसे क्यों न हो, हम सबके लिए हुई है। अत गीताके पहले अध्यायके लिए विपाद-योग जेसा सामान्य नाम ही अच्छा माल्म होता है। यह गीताक्षी वृक्ष यहाँसे वहते-वहते अन्तिम अध्यायमे प्रसाद-योगक्षी फलको प्राप्त होने-वाला है। ईज्वरकी इच्छा होगी, तो हम भी अपनी इस कारावासकी मुहतमे वहाँतक पहुँच जायँग।

दूसरे अध्यायसे गीताकी जिक्षाका आरंभ होता है और ग्रुक्से ही भगवान् जीवनके महासिद्धात वता रहे हैं। इसमें उनका आजय यह है कि यि ग्रुक्से ही जीवनके वे मुख्य तत्त्व गले उतर जाय, जिनके आवारपर जीवनकी इमारत खडी करनी है, तो आगेका मार्ग सर्ल हो जायगा। दूसरे अध्यायमें आनेवाले 'माख्य-वुद्धि' शब्दका अर्थ में करता हूँ—जीवनके मृलभूत सिद्धात। इन मूल मिद्धातोंको अव हमें देख जाना है। परंतु इसके पहले यि हम इस 'साख्य' जब्दके प्रसंगसे गीताके पारिभापिक जब्दोंके अर्थका योडा स्पष्टीकरण कर ले, तो अच्छा होगा।

गीता पुराने जानीय जन्डोको नये अर्थीमे लिखनेकी आही है।
पुराने जन्डोपर नये अर्थकी कलम लगाना विचार-कातिकी अहिंसक
प्रक्रिया है। न्यासदेव इस प्रक्रियामे सिटहस्त हैं। इससे गीताके
जन्डोको न्यापक अर्थ प्राप्त हुआ और वह तरोनाजा ननी रही एव
प्रनेक विचारक अपनी-अपनी आवज्यकना ओर अनुसबके अनुसार
अनेक अर्थ ने सके। अपनी-अपनी भूमिकाण्यसे ये सब अर्थ सही हो
सकते हैं, और में समझना हैं कि उनके निरोधकी आवश्यकता न पड़ने
देकर हम न्यतत्र अर्थ भी कर सकते है।

इस निल्लिये उपनिषद्में एक सुंदर कथा आती है। एक बार देव, वानव और नानव. तीनो प्रजापितके पास उपवेशके लिए पहुँचे। प्रजापितने सबको एक ही अक्षर बताया—'द'। देवोने कहा—"हम देवता लोग कामी है हमें विपयभोगोका चस्का लग गया है। अत हमें ब्रह्मों 'द' अक्षरके द्वारा 'दमन' करनेकी तीख दी है।" दानवोने कहा—"हम दानव बड़े कोधी और द्याहीन हो गये है। हमें 'द' अक्षरके द्वारा प्रजापितने यह शिक्षा दी है कि 'दया' करो।" मानवोने कहा—"हम नानव बड़े लोभी और धन-संचयके पीछे पड़े हैं, हमें 'द' के द्वारा 'दान' करनेका उपदेश प्रजापितने दिया है।" प्रजापितने सभीके अर्थोंको ठीक माना क्योंकि सबने उनको अपने अनुभवोस प्राप्त दिया था। गीनाकी परिभाषाका अर्थ करते समय उपनिषद्की यह कथा हमें ध्यानमें रखनी चाहिए।

#### (६) जीवन-सिद्धान्त १ देहसे स्वधर्माचरण

दूसरे अध्यायमे जीवनके तीन महासिष्ठात पेश किये गये है— (१) आत्माशी अमरता और अखंडता, (१) देहकी क्षुत्रता और (३) स्वयमें अवाध्यता। इनमें स्वयमें का सिष्ठांत कर्तव्य-रूप है और शेप दो जातव्य हैं। पिछले अध्यायमें मेंने न्यथमें के सर्वयमें छुछ बताया है। यह स्वथमें हमें निमर्गत ही प्राप्त होता है। स्वयमें को कही खोजने नहीं जाना पड़ता। ऐसी बात नहीं है कि हम आकाशसे गिरे और धरतीपर सँभल। हमारा जन्म होनेसे पहले यह समाज था, हमारे मॉ-वाप थे. अड़ोसी-पडोसी थे। ऐसे इस प्रवाहमे हमारा जन्म होता है। अत जिन नॉ-वापकी कोखसे में जनमा हूं. उनकी सेवा बरनेका वर्म नुझे जन्मत. ही प्राप्त हो जया है और जिस समाजमे मैंने जन्म लिया. उनकी सेवा करनेका वर्म भी मुझे इस क्रमसे अपने-आप ही प्राप्त हो नया है। सच तो यह है कि हमारे जन्मके साथ ही हनारा न्वयमें भी जनमना है. बल्कि यह भी वह सकते है कि वह तो हमारे जन्मके पहलेसे ही हमारे छिए तैयार रहता है ज्योंकि वह हमारे जन्मका हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्विके छिए होना है। कोई-कोई न्यथमेको पत्रीकी उपमा देते हैं और कहते हैं कि जैसे पत्रीका मर्चंव अविच्छेच माना गया है. वेसे ही यह स्वयर्म-संबंध भी अविच्छेच है। लेकिन मुझे यह उपना भी गाँण माल्म होती है। मै स्वयर्भके लिए माताकी उपमा देता हूं। मुझे अपनी माताका चुनाव इस जन्ममे करना वाकी नहीं रहा। वह पहले ही निश्चित हो चुकी है। वह कैसी ही क्यों न हो अब टाली नहीं जा सकती। ऐसी ही स्थिति स्वयमेंकी है। इस जगन्मे हमारे लिए स्वयमेंके अतिरिक्त दुसरा कोई आश्रय नहीं है। स्वधर्मको टालते जाना मानो 'स्व' को ही टालने जैमा आत्मघातकीपन है। स्वयर्मके सहारे ही हम आगे वह सकते हैं। अतः यह स्वयमेका आश्रय कभी किसीको नहीं छोड़ना चाहिए— यह जीवनका एक मृह्भून सिद्धात स्थिर होता है।

स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने-आप उसीका पालन होना चाहिए। परतु अनेक प्रकारके मोहों के कारण ऐसा नहीं होता. अथवा वड़ी कठिनाईसे होता है और हुआ भी, तो उसमें विप—अनेक प्रकारके वोप—मिल लाते हैं। स्वधमके मार्गमें कॉट विखेरने वाले इन मोहों के वाहरी रूपोकी तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर भी लब हम उनकी छानबीन करते हैं, तो उन सबकी तहमें एक ही बात विखाई देती हैं—सङ्घित और छिछली देह-बुद्ध। मैं और मेरे गरीरसे सबंध रखनेवाले व्यक्ति, वस इतनी ही मेरी व्याप्ति—फेलाव—की सीना है। इस दायरेके वाहर जो हैं, वे सब मेरे लिए गैर अथवा दुश्मन

है। भेटकी ऐसी दीवार यह देह-युद्धि राडी कर देती है और तारीफ यह कि जिन्हें मेने भे अथवा मेरे मान िया, उनके भी केवल शरीर ही वह देरमी है। देह-युद्धिके इस दुहरे पेचमे पड़कर हम तरह-तरहके छोटे डबरे बनाने लगने हैं। प्राय सब लोग इसी कार्यक्रममें लगे रहने है। इनमें किसीका डबरा बड़ा, तो किसीका छोटा, परतु है आखिर वह डबरा ही। इस शरीरके चमड़ेके जितनी ही उसकी गहराई! कोई छुटुवाभिमानका डबरा बनाकर रहता है, तो कोई देशाभिमानका। बाह्मण-बाह्मणेतर नामका एक डबरा, हिंदू-मुसल्यान नामका दूसरा-ऐसे एक-डो नहीं अनेक डबरे बने हुए है। जिथर देशिये उथर ये डबरे-ही-डबरे! हमारी इस जेलमें भी तो राजनितिक केटी और दूसरे केटी, इस तरहके डबरे बने हुए है, मानो इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। परतु इसका नतीजा क्या होता है? यही कि हीन-विकारों के जंतुओं की बाढ़ और स्वधर्मस्पी आरोग्यका नाज।

#### ( ७ ) जीवन-सिद्धान्त २ वेहातीत आत्माका भान

ण्मी दशामें स्वयमीनिष्टा अकेली पर्याप्त नहीं होती। उसके लिए इसरे दो और मिद्वात जायन रखने एड़ने हैं। एक नो यह कि में यह मरियल देह नहीं हैं, देह नो केयल उपरकी क्षुड़ पपड़ी है और इसरा यह कि में कभी न मरनेयाला अखड़ और व्यापक आत्मा हूँ। इस दोनोको मिलाकर एक पूर्ण नस्यज्ञान होना है।

यह तत्त्वज्ञान गीनाको इनना आवश्यक जान पड़ता है कि गीता उमीका पहले आवाहन करती है और रवधमका वादको। इन्ह लोग पृष्ठने हैं कि नन्यज्ञानसर्वधी ये श्लोक आरंभ में ही क्यों ? परंतु मुझे लगना है कि गीतामें यदि लोई क्लोक ऐसे हैं, जिनकी जगह विलक्कल नहीं वदली जा सकती, नो ये ये ही क्लोक हैं।

इतना तन्यतान यदि मनमें अकित हो जाय तो फिर स्वधर्म विल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। यही नहीं, किन्तु स्वधर्मके अनिरिक्त और दृष्ठ करना भारी मालूम पड़ेगा। आत्मतत्त्वकी अर्यंडना और देहकी क्षुद्रता, इन वातोंको समझ छेना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये दोनो सत्य वस्तुएँ है। परंतु हमे उनका विचार करना होगा। वार-वार मनमे उनका मंथन करना होगा। इस चामके महत्त्वको घटाकर हमें आत्माको महत्त्व देना सीखना होगा।

यह देह तो पल-पल बवलती रहती है। बचपन, जवानी और बुढापा—इस चक्रका अनुभव किसे नहीं है ? आधुनिक वैज्ञानिकोका तो कहना है कि सात सालमे गरीर विलक्कल वर्क जाता है और खूनकी पुरानी एक वूँट भी शेप नहीं रहती। हमारे पूर्वज मानते थे कि वारह वर्षमे पुराना गरीर मर जाता है और इसलिए प्रायदिचत्त, तपइचर्या, अध्ययन आदिकी भी मीयाद वारह-वारह वर्षकी रखते थे। वहुत वपेकी जुटाईके वाट जब कोई वेटा अपनी मॉसे मिला, तो मॉ उसे पहचान न सकी, ऐसे किरसे हम सुनते हैं। तो क्या यही प्रतिक्षण वटळनेवाळा, प्रतिक्षण मरणगीळ देह ही तेरा रूप है ? रात-दिन जहाँ मल-मूत्रकी नालियाँ वहती है और तेरे जैसा जवरवरत योनेवाला मिल जानेपर भी जिसका अस्वच्छताका व्रत छूटता ही नहीं है, क्या वही तू है १ वह अस्वच्छ, तू उसे साफ करनेवाला, वह रोगी, तू उसे द्वा-पानी देनेवाला, वह साढ़े तीन हाथकी जगह घेरे हुए, तू त्रिभुवन-विहारी, वह नित्य परिवर्तनशील, तू उसके परिवर्तन देखनेवाला, वह मरनेवाला और तू उसके मरणका व्यवस्थापक <sup>।</sup> तेरा ओर उसका भेद इतना रपष्ट होते हुए भी तू इतना संकुचित क्योकर वनता है ? यह क्या कहता है कि इस देहसे जितने संबंध रखते हैं, वे ही मेरे हैं और इस देहकी मृत्युके लिए इतना शोक भी क्या करता है ? भगवान पृछते हैं कि "अरे, देहका नाग क्या शोक करने जैसी वात है <sup>१</sup>"

देह तो कपडेकी तरह है। पुराने फट जाते हैं, इसीसे तो नये धारण किये जा सकते हैं। यदि कोई एक गरीर आत्मासे सदाके छिए चिपका रहता, तो आत्माकी दुरी गति होती। सारा विकास रक जाता, आनद हवा हो जाता और ज्ञान-प्रभा मंद पड़ जाती। अत. वेहका नाज जोचनीय नहीं। हाँ, यिं आत्माका नाज होता, नो अलयत्ता वह एक जोचनीय वात होती। पर वह तो अविनाजी है, वह तो मानो एक अखंड वहता हुआ झरना है। उसपर अनेक कलेवर आते और जाते हैं। इसिंछिए देहके नात-रिश्तों के चम्करमे पडकर जोक करना और ये मेरे तथा ये पराये हैं, ऐसे भेद या दुकड़े करना मर्वथा अनुचित है। यह सारा ब्रह्माड मानो एक सुन्दर बुनी हुई चादर है। कोई छोटा वच्चा जैसे हाथमें कैची लेकर चादरके दुकड़े काट देता है, वैसे ही इस देहके वरावर कैची लेकर उस विज्वात्मां के दुकड़े करना कितना लडकपन और कितनी हिंगा है।

मचमुच, यह वहे दु एकी वात है कि जिस भारत-भूमिमं ब्रह्मविद्याने जन्म पाया, उमीमें इन छोटे-बड़े दलों, फिरकों और जातियोंकी चारों ओर भरमार दिखाई देती है और मरनेका तो इतना हर हमारे मनमें घुम बैठा है कि बेसा जायद ही कही दृसरी जगह हो। इसमें कोई बक्त नहीं कि टीर्घकाळीन परतंत्रताका ही यह परिणाम है, परंतु यह बात भूळ जानेसे भी काम नहीं चलेगा कि बह इस परतंत्रताका एक कारण भी है।

मरणका तो जन्द भी हमें नहीं सुहाता। मरणका नाम लेना ही हमें अमगल माल्स होता है। ज्ञानदेवको वढ़े दु खके साथ लिखना पड़ा है—

वगा मर हा बोट न साहती। आणि मेलिया तरी रङतो॥

जब कोई मर जाता है, तो कितना रोना-चिल्छाना मचाते हैं ? मानो वह हमारा एक कर्तव्य ही हो । यहाँतक कि किरायेसे रोनेवाछे बुलानेतक वात जा पहुँची है। मृत्यु निकट आ जानेपर भी हम रोगीको नहीं वताते। यदि डॉक्टरने कह दिया है कि यह नहीं बचेगा, तो भी रोगीको अंबकारमे रखेगे। खुट डॉक्टर भी साफ-माफ नहीं कहेगा, आखिरी दमतक गलेमे दवाकी शीशियाँ उँडेलता रहेगा। इसके बजाय यदि सत्य बात बताकर, धीरज-दिलासा देकर उसे ईंग्वर-स्मरणकी ओर लगाया जाय, तो कितना उपकार हो। किंतु उन्हें डर यह लगता है कि कहीं इस धक्केसे यह मटका पहले ही न फूट जाय। परंतु भला क्या निश्चित समयसे पहले यह मटका फूटनेवाला हैं। और फिर जो मटका दो घंटे वाद फूटनेवाला हैं, बह थोडा पहले ही फूट गया, तो उससे विगडा क्या ह इसके मानी यह नहीं कि हम कठोर-हृदय और प्रेमविहीन हो जायँ। किंतु देहामिक प्रेम नहीं है। उलटे, देहासिकको दूर किये विना सच्चे प्रेमका उदय ही नहीं होता।

जब देहासिक चली जायगी, तब यह माल्म हो जायगा कि देह तो सेवाका एक सावन है और तब देहको उमके योग्य प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। परंतु आज तो हम देहकी पृजाको ही अपना साध्य मान बेठे हैं। हम यह बात भी भूल गये है कि माध्य तो रवधर्माचरण है। देहको संभालनेकी एवं उसे खिलाने-पिलानेकी आवश्यकता यदि है, तो वह स्वधर्माचरणके लिए। केवल जीभके चोचले पूरे करनेके लिए उसकी जरूरत नहीं। चम्मचसे चाहे हलवा परोसो चाहे दाल-भात, उसे उसका कोई सुख-दु ख नहीं। ऐसी ही स्थित जीभकी होनी चाहिए—उसे रस-ज्ञान तो हो, पर सुख-दु ख नहीं। शरीरका भाडा शरीरको चुका दिया, वस खतम। चर्छसे सूत कात लेना है, इमलिए उसे तेल देनेकी आवश्यकता है। इसी तरह शरीरसे काम लेना है, इसलिए उसमे कोयला डालना जरूरी है। इस प्रकार यदि हम देहका उपयोग करे, तो मूलत क्षुड़ होनेपर भी उसका मूल्य वढ़ सकता है और उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है।

लेकिन हम देहको सायन-रूपसे काममे न लाकर उसीमे डूच जाते है और आत्मसंकोच कर लेते है। इससे यह देह, जो पहलेसे ही न कुछ है, और भी अधिक क्षुद्र वन जाती है। इसलिए संतजन दढता-पूर्वक कहते हैं कि 'देह और देह-संबंध निंद्य है, खान, सूकर आदि वन्च है। अंशं, त् इस देहकी और देहमे जिनका संवंध हुआ है, उन्हीं विन-रात पूजा मत कर। दूसरों भी पहचानना सीख—सत इम प्रकार हमें व्यापक होनेकी मीख देते हैं। हम अपने आप्त-इप्ट-मित्रों के अतिरिक्त दूसरों के पास अपनी आत्मा कुछ भी छे जाते हैं क्या १ 'जीवमे जीव ममाये। आत्मामे आत्मा मिछाये' १—ऐसा हम करते हैं क्या १ अपने आत्म-हसको इस पीजरें के चाहरकी ह्वा खिछाते हैं क्या १ —स्या कभी तरे मनमें ऐसा आता है कि अपने माने हुए दायरें को पारकर कछ मेने नये दस मित्र बनाये। आज पंत्रह हुए। कछ पचाम होंगे। और ऐमा करने-करते एक दिन सारा विश्व ही मेरा ओर में विश्वका, इस प्रकार अनुभव करने छग्गा १ हम जें छसे अपने नाते-रिश्तेदारों को पत्र छिखते हैं, इसमें क्या विशेषता है शिन्तु जें छसे छूटे हुए किसी नये मित्र—राजनैतिक कैदी नहीं. चोर कैदी—को पत्र छिखें क्या १

हमारा आत्मा व्यापक होनेके लिए छटपटाना रहता है। यह चाहना है कि लार जगन्को गल लगा ले। परंतु हम उसे कोठरीमें वट कर देते हैं। आत्माको हमने केंट कर रखा है। उमकी यादतक हमें नहीं होनी। सबेरेसे लेकर जामनक हम देहकी ही सेवामें लगे रहते हैं। दिन-रान यही विचार कि मेरा यह गरीर कितना मोटा हुआ या कितना दुवला हो गया, मानो मंसारमें कोई दूसरा आनट ही नहीं। भोग और म्यादका आनट तो पछ भी लेते हैं। अब त्याग और स्वाद की बेसेगा या नहीं है स्वय भूखमें पीडित होते हुए भी भरी थाली दमरें भूखे मनुष्यको देनेमें क्या आनंद है— इसका अनुभव कर। इसके स्वादको चख। माँ जब वच्चेके लिए कष्ट उठाती है, तब उसे इस स्वादका थोड़ा-सा मजा मिलता है। मनुष्य 'अपना' कहकर जो मंकुचित दायरा बनाता रहता है, उसमें भी

<sup>😕</sup> देह आणि देहसवये निटावी । इतरे बटावी श्वान-सकरे ।

<sup>🔭 🕆</sup> जीव जीवान घाळावा / आत्मा आत्म्यांत मिसळावा ।

उसका उद्देश्य अनजाने यह रहता है कि वह आत्मविकासका स्वाद चखे, क्योंकि उससे देहवद्ध आत्मा थोडा और कुछ देरके छिए उससे वाहर निकलता है। परंतु यह वाहर आना किस प्रकारका है ? जिस प्रकार कि जेलकी कोठरीके कैंदीका कामके वहाने जेलके अहातेमें आना हो। परंतु आत्माका काम इतनेसे नहीं चलता। आत्माको तो सुक्तानंद चाहिए।

साराज, (१) सायकको चाहिए कि वह अधर्म और परधर्मके देढ़े रास्तेको छोडकर स्वधर्मका सहज और सरल मार्ग पकड़े। रवधर्मका पल्ला वह कभी न छोडे। (२) देह क्षणभंगुर है, यह समझकर उसका उपयोग स्वधर्मके लिए ही करे। जब आवज्यकता हो, तो उसे स्वधर्मके लिए त्यागनेमे भी संकोच न करे। (३) आत्माकी अखंडता और ज्यापकताका भान सतत जाव्रत रखे और चित्तसे 'रव'-'पर' के भेदको निकाल डाले। जीवनके ये मुख्य सिद्धात भगवान् वताते हैं। जो मनुष्य इनके अनुसार आचरण करेगा, वह निस्सन्देह एक दिन 'नरदेहके ही द्वारा सिच्चानंद-पद-धारण' इस अनुभवको प्राप्त करेगा।

#### (८) दोनोंका मेल साधनेकी युक्ति फलत्याग

भगवान्ने जीवनके सिद्वात वताये तो, कितु केवल सिद्वांत वता देनेसे काम पूरा नहीं हो सकता। गीतामे वर्णित ये सिद्वांत तो उपनिपदों और स्मृतियोमे पहलेसे ही मौजूद है। गीताने उन्हीं को फिरस उपस्थित किया, तो इसमें गीताकी अपूर्वता नहीं है। उसकी अपूर्वता तो यह वतलानेमें है कि इन सिद्वातोको आचरणमें कैसे लाये ? इस महाप्रक्रनको हल करनेमें ही गीताकी कुगलता है।

जीवनके सिद्धातीको ज्यवहारमे छानेकी जो कछा या युक्ति है, उसीको 'योग' कहते है। 'साख्य' का अर्थ है—'सिद्धात' अथवा 'गास्त' आर 'योग' का अर्थ है 'कछा'। ज्ञानदेव साक्षी देते है—"योगियोको

<sup>🖈</sup> नरदेहाचेनि साधने, सन्चिदानदपदवी घेणे !

मधी जीवन-कला।" गीता मांख्य और योग—आस और कला— होनोसे परिएणे है। जास और कला, होनोके योगसे जीवन-सीटर्य खिलता है। कोरा जास्त्र हवाई महल है। संगीत-आसको समझ तो लिया, किन्तु यिह कंटसे मंगीत प्रकट करनेकी कला न सधी, तो नाट-ब्रह्मकी मजावट नहीं होगी। यही कारण है कि भगवान्ने सिद्धातों के माथ-ही-साथ उनके विनियोग जाननेकी कला भी वतायी है। तो वह भला कान-मी कला है? टेहको तुन्छ मानकर आत्माकी अमरता और अगंडतापर हिं रखकर स्वधमेका आचरण करनेकी वह कला कीन-मी हैं?

जो कर्म करते है, उनकी टोहरी भावना होती है। एक तो यह कि अपने कर्मका फल हम अवज्य चखेगे। यह हमारा अधिकार है। और उमके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमें फल चखनेको न मिले, तो हम कर्म ही नहीं करेगे। गीता इन टोनोंके अतिरिक्त एक तीसरी ही भावना या वृत्ति वताती है। वह कहती है—"कर्म तो अवज्य करो, पर फल्में अपना अधिकार मत मानो।" जो कर्म करता है, उसे फल्का अधिकार अवज्य है। परंतु तुम उस अधिकारको रचेच्छासे छोड टो। रजोगुण कहता है—"लूँगा तो फल्के सिहत ही।" और तमोगुण कहता है—"लूँगा तो कर्म-समेत ही।" ये टोनो एक-द्सरेके भाई ही है। अन तुम इन टोनोंस अपर उठकर शुद्ध सत्त्वगुणी वनो अर्थात् कर्म तो करो, पर फल्को छोड टो और फल्को छोडकर कर्म करो। पहले और पीछे, कही भी फल्की आजा मत रखो।

'फलको आज्ञा न र्यो'—ऐमा कहते हुए गीता यह भी जताती है कि कर्मको उत्तमता और दक्षतासे करना चाहिए। सकाम पुरुषके कर्मकी अपेक्षा निष्काम पुरुषका कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है, क्योंकि सकाम पुरुष तो फलासक्त है, इसलिए फल्यंचंथी स्वप्न-चिंतनमें उसका थोडा-बहुत समय और किंत्र अवक्य

नोगिया सावली जीवन-कला।

लगेगी। परंतु फलेच्छा-रहित पुरुपका तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्ममें ही छगी रहेगी। नदीको छुट्टी नहीं, हवाको विश्राम नहीं, सूर्य सदैव जलता ही रहना जानता है। इसी प्रकार निष्काम कर्ता सतत मेया-कर्मको ही जानता है। अय यदि ऐसे निरंतर कर्मरत पुरुपका कर्म उत्कृष्ट न होगा, तो किसका होगा ? फिर चित्तकी समता एक वडा ही उत्तम गुण है और वह तो निष्काम पुरुपकी वपोती ही है। किसी विल्कुल वाहरी कारीगरीके काममें हरतकोंगलके साथ ही यदि चित्तके समत्वका योग हो, तो यह प्रकट है कि वह काम और भी अधिक सुन्दर वन जायगा। इसके अतिरिक्त सकाम ओर निष्काम पुरुपकी कर्म-दृष्टिमे जो अंतर है, वह भी निष्काम पुरुपके कर्मके अधिक अनुकूल है। मकाम पुरुप कर्मकी ओर स्वार्थ-दृष्टिसे देखता है। 'मेरा ही कर्म और मुझे ही फल' इस दृष्टिके कारण यदि कर्मकी ओरसे उसका थोडा भी ध्यान हट गया, तो उसमे उसे नेतिक दोप नहीं माछ्यम होता । अधिक हुआ तो व्यावहारिक दोप जान पडता है । परंतु निष्काम पुरुपकी तो अपने कर्मके विषयमें नैतिक कर्तव्य-बुद्धि रहती हैं। अत<sup>्</sup>वह तत्परतासे इस वातकी सावधानी रखता है कि अपने काममे थोड़ी-सी भी कमी न रह जाय। इसिंछए भी उसका कर्म अधिक निर्दोप होगा। किसी भी तरह देखिये, फल्टन्याग अत्यंत कुशल एवं यशरवी तत्त्व सिद्ध होता है। अत फल्ट-त्यागको योग अथवा जीवनकी कला कहना चाहिए।

यि निष्काम कर्मकी वात छोड दे, तो भी खुद कर्ममे जो आनंद है, वह उसके फलमे नहीं है। अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकारकी तन्मयता होती है, वह आनंदका एक स्रोत ही है। चित्रकारसे कहिये—"चित्र मत बनाओ, इसके लिए तुम चाहे जितने पैसे ले लो", तो वह नहीं मानेगा। किसानसे कहिये—"खेतपर मत जाओ, गाये मत चराओ, मोट मत चलाओ, तुम जितना कहोगे, उतना अनाज तुम्हे दे देगे।" यदि वह सचा किसान होगा, तो वह यह सौटा पसंद न करेगा। किसान प्रात काल खेतपर जाता है। सूर्यनारायण उसका रवागत करते है। पक्षी उसके छिए गाना गाते है। गाय-वेल उसके आसपास घिरे रहते है। वह प्रेमसे उन्हें सहलाता है। जो झाड-पेड लगाये है, उनको भर नजर देखता है। इन सब कामोम एक सात्त्विक आनंद है। यह आनंद ही उस कर्मका मुख्य और सज्जा फल है। इसकी तुलनामे उसका वाद्य फल विलक्षल ही गीए है।

गीता जब मनुष्यकी हृष्टि कर्म-फलसे हटा लेती है, तो बहु इस तरकीवसे कर्ममे उसकी तन्मयता मोगुनी वढा देती है। फल-निर्पेक्ष पुरुपकी कर्म-विपयक तन्मयता ममाधिके दर्जकी होती है। इमलिए उमका आनंद औरोसे सींगुना अधिक होना है। इस नरह देखे, तो यह वात तुरंत समझमें आ जाती है कि निष्काम कर्म रवत ही एक महान् फल है। ज्ञानदेवने यह ठीक ही पृछा है—''वृक्षमे फल लगते है, पर फलमे अब और क्या फल लगेगे <sup>१</sup>" इस देहरूपी वृक्षमे निष्काम रविधर्माचरण जैसा मुन्टर फल लग चुक्रनेपर अव अन्य किसी फलकी ओर क्यों अपेक्षा रखें १ किसान सेतमें गेहूं बोबे और गेहूं बचकर ज्वारकी रोटी क्यों साय ? मुस्वादु केंछे छगाये और उन्हें वेचकर मिर्च क्यों साय ? अर माई, केंछे ही खाओ न ? पर छोकमतको यह ग्वीकार नहीं। केले सानेका भाग्य लेकर भी लोग मिर्चपर ही टूटने हैं। गीता कहती है-"तुम ऐसा मत करो, कर्मको ही खाओ, कर्मको ही पियो और कर्मको ही पचाओ।" कर्म करनेम ही सब कुछ आ जाना है। बचा खेलनेके आनन्दके लिए सेलता है। इससे उसे ब्यायाम-का फल अपने-आप ही मिल जाता है। परन्तु उस फलकी ओर उसका ध्यान नहीं रहता। उसका सारा आनंद उस खेलमे ही रहता है।

#### (९) फठ-स्यागके हो उहाहरण

मंतजनोने अपने जीवनके द्वारा यह वान सिद्ध कर टी है। तुका-रामके भक्ति-भावको देखकर शिवाजी महाराजके मनमे उनके प्रति वहुत आहर होता था। एक वार उन्होंने तुकारामके घर पाछकी भेजकर उनके स्वागतका आयोजन किया। परंतु तुकारामको अपने रवागतकी

#### र्दूसरा अध्याय

यह तेयारी देखकर भारी दु ख हुआ। उन्होंने अपने मनमे सोचा— "मेरी भक्तिका क्या यह फल १ क्या इसीके लिए मै भक्ति करता हूँ १" उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान् मान-सम्मानका यह फल उनके हाथमे रखकर उन्हें अपनेसे दूर हटा रहा है। उन्होंने कहा

> जानते हुए अतर, टाटोंगे मेरी झझट १ यह ऐय तेरी हे, पाइरंग बहुत खोटी।

'भगवन, तुम्हारी यह आवत अच्छी नहीं। तुम मुझे यह पृघचीके वाने देकर टरकाना चाहते हो। मनमे सोचते होगे कि इस आफतको निकाल ही दूँ न १ परंतु में भी कच्चे गुरुका चेला नहीं हूँ। में तुम्हारे पाँव कमकर बैठ जाऊँगा। भक्ति ही भक्तका रवयमें है और भक्तिमें दूसरे-नीसरे फलोकी ज्ञाखाएँ न फ्टने वेना ही उसकी जीवन-कला है।"

पुण्डलीकका चरित्र फल-त्यागका इससे भी गहरा आदर्भ सामने रखता है। पुण्डलीक अपने मॉ-वापकी सेवा कर रहा था। उसकी सेवासे प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेटके लिए दोंडे आये। परंतु पुण्डलीकने पांडुरंगके चक्ररमें पडकर अपने उस सेवा-कार्यको छोडने-से इनकार कर दिया। अपने मॉ-वापकी सेवा उसके लिए सची ईश्वर-भक्ति थी। कोई लडका यदि दूसरोंको लूट-खसोटकर अपने मॉ-वापकी सुख पहुँचाता हो, अथवा कोई देश-सेवक दूसरे देशका ब्रोह करके अपने देशका उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनोंकी वह भक्ति नहीं कहलायेगी। वह तो आसक्ति हुई। पुण्डलीक ऐसो आसक्तिमें फ्रेंसा नहीं। उसने सोचा कि परमात्मा जिस स्पको वारणकर मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्या वह इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देनेसे पहले सृष्टि क्या प्रेतवत् थी? वह भगवान्से वोला—

जाण्नि अतर । टाळिगील करकर।
 तुज लागली है खोडी। पाइरंगा वह कुडी।

"भगवन, आप रवयं मुझे दर्जन दनेके लिए आये है यह मैं समझता हूँ, पर में 'भी-सिद्धान्त' को माननेवाला हूँ। आप ही अकेले भगवान हैं, एपा में नहीं मानता। मेरे लिए तो आप भी भगवान हैं और य माता-पिता थी। इनकी सेवामे लगे रहनेके कारण मैं आपकी ओर त्यान नहीं दे नकता, इसके लिए क्षमा कीजिये।" इतना कहकर उसने भगवानके खडे रहनेके लिए एक ईट सरका ही और रवयं उसी सेवा-कार्यमें निमन्न हो रहा। तुकाराम इस प्रसंगकों लेकर वंड छत्तृहलसे विनोदपूर्वक कहते हैं—

क्सा न ने पागल प्रेमी, खडा रमा जो विट्टलको । ऐसा कसा टीट साहसी, ईट बिछाई विट्टलको १ क

पुण्डलीकने जो यह 'भी-निद्धान्त' का उपयोग किया, वह फल्त्यागकी युक्तिका एक अंग है। फल्न्यागी पुरुपकी कर्म-ममाधि जेसी गभीर होती है, वंभी ही उसकी वृत्ति न्यापक, उदार और सम रहती है। इस कारण वह विविध तत्त्वज्ञानके जंजालमे नहीं पड़ता और न अपना सिद्धान्त छोड़ता है। 'नान्यव्स्तीति वादिन.'—'यही है, दूसरा विल्कुल नहीं', ऐसे विवादमें वह नहीं पड़ता। 'यह भी सही है और वह भी सही है, परंतु मेरे लिए तो यही सही है', ऐसी उसकी नम्न ओर निश्चयी वृत्ति रहती है। एक वार एक गृहस्थ एक साधुके पास गया और उसने उससे पृद्धा—"मोक्ष-प्राप्तिके लिए क्या घर-वार छोड़ना आवश्यक है ।" साधुने कहा—"नहीं तो। देखो, जनक जेमोने जब राजमहल्मे रहकर मोख ग्राप्त कर लिया, तो फिर तुम्हे घर छोड़नेकी क्या आवश्यकता है ।" फिर दूसरा मनुष्य आया और साधुसे उसने पृद्धा—"रवामीजी, घर-वार छोड़े विना क्या मोक्ष मिल सकता है ।" माधुने कहा—"कोन कहता है । घरमे रहकर सेत-मेतमे ही मोक्ष मिलता होता, तो शुक जेसोने जो घर-वार छोड़ा, तो क्या वे मूर्ख

कारेप्रेमे मातलासी । उमे केले विद्वलासी ।
 ऐसा केसारे तृ वीट । मार्ग भिरकाविली वीट ॥

श्रे १" वादको उन दोनो मनुष्योकी जब एक-दूसरेसे मुलाकात हुई, तो होनोमे वड़ा झगड़ा मचा। एक कहने लगा, "साधुने घर-वार छोड़ने-के लिए कहा है।" दूसरेने कहा—"नहीं, उन्होंने कहा है कि घर-वार छोड़नेकी आवश्यकता नहीं है।" तब होनो साधुके पास आये। साधुने कहा—"होनोका कहना ठीक है। जैसी जिसकी भावना, वैसा ही उसका मार्ग और जिसका जैसा प्रश्न, वेसा ही उसका उत्तर। घर छोड़नेकी जरूरत है, यह भी सत्य है और घर छोड़नेकी जरूरत नहीं है, यह भी सत्य है और घर छोड़ने-की जरूरत नहीं है, यह भी सत्य है।"इसीको कहते हैं भी-सिद्वान्त'।

पुण्डलीकके उदाहरणसे यह माल्स हो जाता है कि फल-त्याग किस मंजिलतक पहुँचानेवाला है। तुकारामको जो प्रलोभन भगवान देना चाहते थे, उससे पुण्डलीकवाला लालच वहुत ही मोहक था। परंतु वह उसपर भी मोहित नहीं हुआ। यि हो जाता तो फॅस जाना। अतः एक वार साधनका निश्चय हो जानेपर फिर अंततक उसका आचरण करते रहना चाहिए, फिर वीचमें प्रत्यक्ष भगवानके दर्शन जैसी वावा खड़ी हो जाय, तो भी उसके लिए साधन छोडनेकी आवश्यकता न होनी चाहिए। देह वची है, तो वह साधनके लिए ही है। भगवानका दर्शन तो हाथमें ही है, वह जाता कहाँ है ?

चर्चात्म-भाव मेरा, हॉ कोन छीन छे अव , तेरी ही भवितमें मन मेरा रॅगा हुआ जब १ \*

इसी भक्तिको प्राप्त करनेके लिए हमे यह जन्म मिला है। 'मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि' इस गीता-त्रचनका अर्थ यहाँतक जाता है कि निष्काम कर्म करते हुए अकर्मकी अर्थात् अंतिम कर्म-मुक्तिकी, बानी मोक्षकी भी, वासना मत रख। वासनासे छुटकारा ही तो मोक्ष है। मोक्षको वासनासे क्या लेना-देना १ जब फल्ल-त्याग इस मंजिलतक षहुँच जाता है, तब समझो कि जीवन-कलाकी पूर्णिमा सथ गयी।

सर्वात्मकपण माझें हिरोनि नेतो कोण १
 मनी भक्तीची आवडी ।

# (१०) आदर्ग गुरुमृति

गास वनला दिया, कला भी चनला दी. दिंतु इननेसे प्रा चित्र आँगों के सामने रवडा नहीं होता। जाद्य निर्मुण है चला समुण है; परंतु समुण भी साकार हुण चिना व्यक्त नहीं होता। केवल निर्मुण जैसे हवामे रहना है, उसी नरह निरामार समुणकी हालन भी हो सकती है। इनका उपाय है, जिस मुणीमे गुण मृतिमान हुआ है, उसका दर्शन। इसीलिए अर्जुन कहना हे—"मगवन, आपने जीवनके मुख्य सिद्धांन बना दिये, उन सिद्धानोंको आचरणमे लोनेकी कला भी बनला ही तो भी इनका रपष्ट चित्र मेरे सामने खड़ा नहीं होता। अनः मुझ अब चरित्र मुनाइये। ऐसे पुरुषोंके लक्षण बनाइये जिनकी बुहिमें सांख्य-निष्टा स्थिर हो गयी है और पल-चागरूणी योग जिनकी रगरणमें क्याप्त हो गया है। जिन्हें हम 'स्थिनप्रज्ञ' कहने हैं, जो पल्यामी पूरी गहराई विखलान हैं, कर्म-समाधिमे सम्र हैं और निश्चयके सहास्मर है, वे बोलते कैसे हैं, बेठने कैसे हैं, चलने कैसे हैं, यह सब मुझे बताइये। बह मूर्नि कैसी होनी है, उसे कैसे पहचाने श्रिष्ट सब मुझे बताइये। वह मूर्नि कैसी होनी है, उसे कैसे पहचाने श्री यह सब किटये भगवन्।"

इसके लिए भगवानने टमरे अध्यायके अंतिम अठारह श्लोकोमें रियतप्रज्ञका गंभीर आर उदात्त चिरित्र चित्रित किया है। मानो इन अठारह इलोकोमें गीताके अठारह अध्यायोका सार ही एकत्र कर दिया है। स्थितप्रज्ञ गीताकी आटर्ज मृति है। यह जट्ट भी गीताका अपेता स्वतंत्र है। आगे पाँचवे अध्यायमें जीवनमुक्तका, वारहवेमें भक्तका, चांटहवेमें गुणातीनका और अठारहवेमें ज्ञान-निष्ठाका ऐसा ही वर्णन आया है, परंतु स्थितप्रज्ञका वर्णन इन सबसे अधिक सविन्तर और खोलकर किया है। उसमें सिद्ध-छक्षणके साथ-साथ साथक-छक्षणभी वताये है। हजारों सत्याप्रहीं खी-पुरुष सायंजालीन प्रार्थनामें इन छक्षणोंका पाठ करते है। यदि प्रत्येक गाँव और प्रत्येक घरमें व पहुंचाय जा सकें, नो कितना आनन्द हो। परतु पहुंचे जव वे हमारे हट्यमें

वैठे, तो वे वाहर अपने-आप पहुँच जायँगे। नित्य पाठकी चीज यि यान्त्रिक हो गयी, तो फिर वह चित्तमे अंकित होनेकी जगह उठटी मिट जायगी। पर यह टोप नित्य पाठका नहीं, मनन न करनेका है। नित्य पाठके साथ-ही-साथ नित्य मनन और नित्य आत्म-परीक्षण आवश्यक है।

स्थितप्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धिवाला मनुष्य। यह तो उसका नाम ही वता रहा है। परंतु संयमके विना बुद्धि स्थिर होगी कैसे ? अत स्थितप्रज्ञको संयम-मृति वताया है। बुद्धि तो हो आत्म-निष्ठ और अंतर-वाह्य इन्ट्रियाँ बुद्धिके अधीन हो—यह है संयमका अर्थ। स्थित-प्रज्ञ मारी इंद्रियोंको लगाम चढाकर उन्हें कर्मयोगमं जोतता है। इंद्रियस्पी वेलोसे वह निष्कान स्वधर्माचरणकी खेती भलीभाँति करा लेता है। अपना प्रत्येक ज्वासोच्छ्वास वह परमार्थमे खर्च करता रहता है।

यह डंद्रिय-नंयम आसान नहीं है। इंद्रियोसे विल्कुल काम ही न लेना एक वार आसान हो मकता है। मान, निराहार आदि वार्ते इतनी कठिन नहीं है। इससे उल्टे, इंद्रियोको खुला छोड देना तो सबके लिए सथा-सथाया ही रहता है। परन्तु जिन प्रकार कछुआ सतरेकी जगह अपने सभी अवयवांको भीतर छिपा लेता है और निर्भय स्थानपर उनसे काम लेता है, इसी तरह विपय-भोगोसे इंद्रियो-को समेट लेना और परमार्थके काममे उनका उचित उपयोग करना, यह संयम कठिन है। इसके लिए महान् प्रयत्नकी जरूरत है। ज्ञान भी चाहिए। परंतु इतना होनेपर भी ऐसा नहीं है कि वह हमेशा अच्छी तरह सघ ही जायगा। तब क्या हम निराश हो जायँ नहीं, सावकको कभी निराश न होना चाहिए। वह साधनाकी अपनी सब युक्तियाँ काममे लाये और फिर भी कभी रह जाय, तो उसमे भक्ति जोड है। वह वडा कीमती सुझाव भगवान्ते स्थितप्रजके लक्षणांमे दिया है। हाँ, वह दिया है गिने-गिनाये शब्दोंमे ही। परंतु गाडीभर व्याख्यानं-की अपेक्षा वह अविक कीमती है, क्योंकि जहाँ भक्तिकी अचूक आव- ज्यकता है, वहीं वह उपस्थित की गयी है। स्थितप्रज्ञके लक्षणोंका सिव-स्नर विवरण हमें आज यहाँ नहीं देना है। परंतु हम अपनी इस सारी साधनामें भिन्का अपना निज्यित स्थान कहीं भृछ न जाय, इसके छिए उसकी ओर त्यान दिला दिया। पूर्ण स्थितप्रज्ञ इस जगनमें कोन हो गया है, सो तो भगवान ही जाने, परंतु सेवापरायण स्थितप्रज्ञके उत्तहरणके रूपमें पुण्डलीककी मृति सदेव मेरी ऑप्योंके सामने आती रहती है और वह मेने आपके सामने रख भी दी है।

जच्छा, अत्र स्थितप्रज्ञके लक्षण पूरे हुए, दृसरा अध्याय भी समाप्र हुआ।

(निर्नृण)माय्य-बुद्धि+(मगुण)योग-बुद्धि+(माकार)स्थिनप्रज्ञ

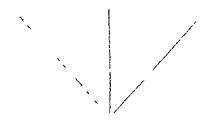

मिछाकर संपृर्ण जीवन-शास्त्र

इनमेम ब्रह्म-निर्वाण यानी मोक्षके सिवा दूसरा क्या फलिन हो। सकता है ?

#### रविवार, २८-२-३३

## तीसरा अध्याय

# (११) फलत्यागीको अनन्त फल मिलता है

भाइयो, दूसरे अध्यायमे हमते सारे जीवत-आस्त्रपर निगाह हाली। अब इम तीमरे अध्यायमे इसी जीवत-आस्त्रका स्पष्टीकरण है। पहले हमते तत्त्वोका विचार किया, अब उनकी तफसीलमे जायँगे। पिछले अध्यायमे कर्मयोगमंबंधी विवेचन किया था। कर्मयोगमे महत्त्वकी वरतु है फल-त्याग। कर्मयोगमे फल-त्याग तो है, परन्तु प्रश्न यह उठता है कि फिर फल मिलता भी है या नहीं? अत तीसरे अध्यायमे कहते हैं कि कर्मफलोको छोडनेसे कर्मयोगी उलटा अनत गुना फल प्राप्त करता है।

यहाँ मुझे छक्ष्मीकी कथा याद आती है। उसका था स्वयंवर। सारे देव-दानव बड़ी आजा बाँधे आये थे। लक्ष्मीने अपना प्रण पहले प्रकट नहीं किया था। सभा-मंडपमे आकर वह बोली—"मै उसीके गलेमे वरमाला डाल्हेंगी, जिसे मेरी चाह न होगी।" वे तो सब थे लालची। लक्ष्मी निस्पृह वर खोजने लगी। इतनेमे जेपनागपर ज्ञान्त भावसे लेटी हुई भगवान् विष्णुकी मूर्ति उसे दिखाई दी। उनके गलेमे वरमाला डालकर वह आजतक उनक पेर द्वाती हुई वेठी है। "जो न चाहे उसकी होती रमा वासी।" यहीं तो खूबी है।

साधारण मनुष्य अपने फलके आसपास काँटेकी वाड लगाता है। पर इससे वह मिलनेवाले अनन्त फल गॅवा वैठता है। सासारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्पफल प्राप्त करता है, पर कर्मयोगी थोडा-

न मागे तयाची रमा होय टासी ।

सा करके भी जनन्तगुना। यह फर्क सिर्फ एक भावनाके कारण होता है। टॉल्स्टायने एक जगह छिला है—"छोग ईमामसीहके बिछवानकी बहुत रति करते हैं। परन्तु ये संसारी जीव तो रोज न जाने अपना कितना खृन सुराने है, टोड-धृप करते हैं। पूरे दो गयोका वोझ अपनी पीठपर छाउकर चक्कर काटनेवाले ये संसारी जीव, इन्हे ईसासे कितना गुना ज्यादा कट, किननी ज्यादा इनकी दुर्गति । यदि ये इनसे आये भी कट सगवान्के छिए उठाये, तो सचसुच ईमासे भी वट जायेंगे।"

संसारी सनुन्यकी तपस्या सचमुच यडी होती है, परंतु वह होती है क्षुं, फलोके खातिर । जैसी वासना, वैसा ही फल । अपनी वीजकी जो कीमत हम जॉकने हें, उनसे ज्यादा कीमत संसारमें नहीं ऑकी जाती । मुदामा चिडडा लेकर भगवान्के पास गये । उन मुद्रीभर चिडडेकी कीमत एक घेला भी जायद न हो, परंतु सुदामाको वे अमोल माल्म होते थे, क्योंकि उनमें मिक्तमाय था । वे अभिमंत्रित थे । उनके कण-कणमें भावना भरी थी । चीज मल ही क्षुंद्र क्यों न हो, मंत्रसे उसका मोल, उसकी सामर्थ्य वढ़ जाती है । नोटका वजन मला कितना होगा ? उसे सुलगाये तो एक बूँद पानी भी जायद ही गरम हो । पर उमपर एक महर लगी रहती है । उसीसे उसकी कीमत होनी है ।

कर्मयोगमें भी यही सारी खूबी है। कर्मको नोट ही समझो।
भावनारूपी सुहर्की कीमत है, कर्मक्पी कागजके दुकड़ेकी नहीं।
एक तरहसे यह मैं मूर्ति-पूजाका ही रहस्य वतला रहा हूँ। मूर्तिपूजा-की कल्पनामें वडा सोटर्च है। इस मूर्तिको कान तोड-फोड़ मकता है ? यह मूर्ति पहले एक दुकड़ा ही तो थी। मैंने इसमे प्राण डाला। अपनी भावना डाली। सला इस भावनाके कोई दुकड़े कर सकता है ? दुकड़े पत्यर के ही हो सकते हैं, भावनाके नहीं। जब मैं अपनी भावना मूर्तिमंस निकाल लूँगा, तभी वहाँ पत्थर वच रहेगा और तभी उसके दुकड़े हो सकते हैं।

कर्मका अर्थ हुआ पत्थर या कागजका टुकडा। मेरी माँने कागज-की एक चिटपर टो-चार टेढ़ी-मेढ़ी सतरें छिलकर भेज दी और दूसर किमीने पचाम पत्रोंमें अंट-संट लिखकर भेजा। अब बजन किसका ज्यादा होगा <sup>१</sup> परंतु मॉकी उन चार सतरोमें जो भाव है, वह अनमोल है, पवित्र है। उसकी वरावरी वह रही नहीं कर सकती। कर्ममे आर्रता चाहिए, भावना चाहिए। हम मजदूरके कामकी पैसेके रूपमे कीमत लगाते हैं और उसे मजदूरी दे देते हैं। परंतु दक्षिणाकी वात ऐसी नहीं है। दक्षिणा भिगोकर दी जाती है। दक्षिणांके संबंधमें यह प्रवन नहीं उठता कि कितनी टी ? चल्कि मार्केकी जो वात देखी जाती है, वह यह है कि उसमें तरी है या नहीं १ मनुस्मृतिमे एक वडी मजेवार वात कही गयी है। एक शिष्य वारह साल गुरु-गृहमे रहकर पशुसे मनुष्य हुआ। अब वह गुरु-दक्षिणा क्या दे ? प्राचीन समयमे पहले ही फीम नहीं ले ली जाती थी। वारह साल पढ चुकने-के वाद गुरुको जो कुछ देना हो, सो दे दिया जाता था। मनु कहते है—"चढ़ा दो गुरुजीको एकआध पत्र-पुष्प, दे दो एकआध पंखा या खड़ाऊँ, या पानीका कलसा।" इसे आप मजाक मत समझिये, क्योंकि जो कुछ देना है, श्रद्धाका चिह्न समझकर देना है। फूलमें भला क्या वजन हें १ परंत उस भक्ति-भावमे ब्रह्मांडके वरावर वजन है।

> रुनिमणीने एक ही तुल्सी-दल्में तोला प्रमु गिरिधरको । +

सत्यभामार्थे मनभर गहनोसे काम नहीं चला। परंतु भाव-भक्तिसे पूर्ण एक तुल्मी-इल जब रुक्मिणी माताने पल्डेमे डाल दिया, तो सारा काम बन गया। तुल्मी-इल अभिमंत्रित था। अब वह मामूली नहीं रह गया था। कर्मयोगीके कर्मकी भी यही वात है।

कल्पना करो कि दो व्यक्ति गंगा-स्नान करने गये है। उनमेस एक कहता हे—"लोग गंगा-गंगा जो कहते हैं, सो उसमे हे क्या? दो हिरसे हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन, ये दो गैस एकत्र कर दिये, यही गंगा हो गयी। इससे अधिक उसमे क्या है?" दूसरा कहता है—

चित्रमणीने एक्या तुळसीवळाने, गिरिधर प्रभु तुळिला ।

"भगवान् विष्णुके पद-कमलोसे यह निकली है, शंकरके जटाज्र्टमं इसने वास किया है, हजारों ब्रह्मियों और राजिपयोंने इसके तीरपर तपरया की है, अनंत पुण्य-कृत्य इसके किनारे हुए है—ऐसी यह पिवत्र गंगामाई है।" इस भावनासे अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है। वह ऑक्सीजन-हाइड्रोजनवाला भी नहाता है। अब देह-शुद्धिक्षि फल तो दोनोंको मिला ही। परन्तु उस भक्तको देह-शुद्धिके साथ ही चिक्त-शुद्धिक्पी फल भी मिला। यो तो गंगामे वेल भी नहाये, तो उसे देहशुद्धि प्राप्त होगी। अरीरकी गंदगी निकल जायगी। परंतु मनका मल कैसे शुलेगा? एकको देह-शुद्धिका तुच्छ फल मिला, दूसरेका, उसके अलावा भी, चिक्त-शुद्धिक्पी अनमोल फल मिला।

स्नान करके सूर्य-नमग्कार करनेवाहेको व्यायामका पछ तो मिलेगा ही। परंतु वह आरोग्यके लिए नमग्कार नहीं करता है, उपासनाके लिए करता है। इससे उसके बरीरको तो आरोग्य-लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धिकी प्रभा भी निखरती है। आरोग्यके नाथ ही रफ़र्ति और प्रतिभा भी उसे सूर्य-नारायणसे मिलेगी।

कर्म वही, परन्तु भावना-भेदसे उसमे अंतर पड जाता है। परमार्थी मनुष्यका कर्म आत्म-विकासक होता है, तो संसारी मनुष्यका कर्म आत्म-विकासक होता है, तो संसारी मनुष्यका कर्म आत्म-वंधक सिद्ध होता है। कर्मयोगी यदि किसान होगा, तो वह रवधमें समझकर खेती करेगा। इससे उसकी उदर-पृति अवइय होगी, परन्तु वह इसिंछए कर्म नहीं करता है कि उसकी उदर-पृति हो, विक्स भोजनको वह एक सावन मानेगा, जिससे उसका जरीर खेती करने योग्य रहता है। स्वधमें उसका साध्य और भोजन उसका साधन हुआ। परंतु जो दृमरा किसान होगा, उसके छिए उदर-पृति मान्य और खेतीक्षी रवधमें उसका सावन होगा। ऐसी यह एक-दृमरेसे उल्टी अवरथा है।

दूसरे अध्यायमे रिथतप्रज्ञके छक्षण वताते हुए यह बात मजेटार ढंगसे कही गयी हैं। जहाँ दूसरे छोग जायत रहते हैं, वहाँ कर्मयोगी सोना रहता है। जहाँ दूसरे छोग निद्रित रहते हैं, वहाँ कर्मयोगी जायत रहता है। हम उद्दर-पृतिके छिए जायत रहेगे, तो कर्मयोगी इस वातके छिए जायत रहेगा कि उसका एक अण भी विना कर्मके न जाय। वह खाता भी हे, तो मजबूर होकर। इस पेटके मटकेमे इसीछिए कुछ डाछना है कि डाछना जरूरी है। संमारी मनुष्यको भोजनमे आनंद आता है. योगीको भोजनमे कप्ट होता है। इमिछए वह स्वाद छे-छेकर भोजन नहीं करेगा। संयमसे काम छेगा। एककी जो रात. वहीं दूसरेका दिन ओर एकका जो दिन, वहीं दूसरेकी रात। अर्थान् जो एकका आनंद हो जाता है। संमारी और कर्मयोगी— दोनोंके कर्म तो एक-से ही हैं. परंतु कर्मयोगीकी विशेषता यह है कि वह फछासिक छोड़कर कर्ममें ही रमता है। संमारकी तरह योगी खायेगा, पियेगा, सोयेगा। परंतु तत्संबंधी उसकी भावना भिन्न होगी। इसीछिए तो आरंभमें ही स्थितप्रवकी सयम-मूर्ति खड़ी कर ही गयी है, जब कि गीताके अभी सोछह अध्याय वाकी हैं।

संसारी पुरुष और कर्मयोगी. दोनोके कर्मीका सास्य और वैपस्य तत्काल दिखाई दे जाता है। फर्ज कीजिये कि कर्मयोगी गो-रक्षाका काम कर रहा है, तो वह किस दृष्टिसे करेगा ? उसकी यह भावना रहेगी कि गो-सेवा करनेसे समाजको भरपूर द्य मिलेगा, गायके वहाने मनुष्यसे निचली पशु-सृष्टिसे प्रेम-संबंध जुड़ेगा। यह नहीं कि सुझे वेतन मिलेगा। वेतन तो कही गया नहीं है, परन्तु असली आनन्द, सचा सुख इस दिल्य भावनामे है।

कर्मयोगीका कर्म उसे इस विश्वके साथ समरम कर देता है। तुल्सीको जल चढ़ाये विना भोजन नहीं करेंगे—पह वनस्पति-मृष्टिके साथ हमने प्रेम-संबंध जोड़ा है। तुल्सीको भूखा रखकर में कैसे पहले खा लूँ है इस तरह गायके साथ एकस्पता, वनस्पतिके माथ एकस्पता साथते-साथते हमें मारे विश्वसे एकस्पता माथनी है। भारतीय युद्धमें जाम होते ही मव लोग तो मायं-मंध्या करनेके लिए चले जाते हैं, परंतु भगवान श्रीकृष्ण रथके घोड़े खोलकर

उन्हें पानी विखाते, खरहरा करते और उनके शरीरमें शक्य निकालते हैं। उस संवाम भगवान्कों कितना आनंद आता था। किय यह वर्णन करते हुए अवाते ही नहीं। अपने पीनावरमें दाना-चंदी देवर घोडोंको देनेवाले उम पार्थ-मार्थीका चित्र अपनी ऑग्रांके सामने पड़ा कीजिये आर कर्मयोगके आनंदकी कल्पनाका अनुभव कीजिये। प्रत्येक कर्म मानो आन्यादिमक, उचनर पारमार्थिक कर्म है। खादीके ही कामको छीजिये। कंवेपर खादीकी गाँठ रत्यकर फेरी लगानेवाला क्या जब नहीं जाता १ नहीं, क्योंकि वह इम विचारमें मस्त रहता है कि देशमें जो मेर करोडों नंग-भूखे भाई-यहन है उन्हें मुझे दो रोटी खिलानी है। उसका वह गजभर खादी वेचना समस्त दिर्नारायणके सान जुडा हुआ होता है।

### (१२) कर्मयोगके विविध प्रयोजन

निष्काम कर्मयोगमं अद्मुत सामर्थ्य है। ऐसे कर्मसे व्यक्ति और समाज, दोनोका परम कल्याण होता है। स्वधर्माचरण करनेवा कर्मयोगीकी गरीर-यात्रा तो चलती टी है, परंतु सदा-सर्वटा उद्योग-रत रहनेके कारण उसका गरीर नीरोग और स्वच्छ रहता है। उसके इस कर्मकी वदोलत उसके समाजका भी, जिसमे यह रहता है, अच्छी तरह योग-क्षेम चलता है। कर्मयोगी किसान, इमलिए कि पंसा ज्यादा मिलेगा, अभीम और तंवाकू नहीं वोयेगा, क्योंकि यह अपने कर्मका संवंध समाज-मंगलके साथ जोडे हुए है। स्वध्मेस्त्र कर्म समाजके लिए हितकारी ही होगा। जो व्यापारी यह मानता है कि मेरा यह व्यवहाररूप कर्म समाजके हितके लिए है, वह कभी विदेशी कपडा नहीं वेचेगा। उसका व्यापार समाजोपकारक होगा। अपनेको भूलकर अपने आसपासके समाजसे समरस होनेवाले कर्मयोगी जिस समाजमे पेटा होते हैं, उसमे सुज्यवस्था, जमृद्धि और सोमनस्य रहते हैं।

कर्मयोगीके कर्मके फलरवरूप उसकी शरीर-यात्रा तो चलती ही है, उसकी देह और बुद्धि तेजस्वी रहती है और समाजका भी कल्याण

होता है। इन दो फलोके अलावा चित्त-ग्रुद्धिका भी महान् फल उसे मिलता है। 'वर्मणा शुद्धि' ऐसा कहा गया है। कर्म चित्त-अद्विका सावन हे, परंतु सर्वसाधारण जो कर्म करते हैं, वह नहीं। कर्मयोगी जो अभिमंत्रित कर्म करता है, उसीसे चित्त-गृद्धि होती है। महाभारतमे तुलाधार वेश्यकी कथा है। जाजिल नामक ब्राह्मण तुलायारके पास ज्ञान-प्राप्तिके लिए जाता है। तुलाधार उससे कहते हैं—"भैया, इस तराजुकी डंडीको मदा सीधा रखना पड़ता है।" इस वाह्यकर्मको करते हुए तुलाबारका मन भी सीधा-सरल हो गया। छोटा वज्ञा दुकानमें आ जाय या वडी उम्रका, उसकी इंडी सबके लिए एक-सी रहती है, न ऊँची न नीची। उद्योगका मनपर परिणाम होता है। कर्मयोगीके कर्मको एक प्रकारका जप ही समझो। उससे उसकी चित्त-ग्रुद्धि होती है और निर्मेल चित्तमे ज्ञानका प्रतिविंव पडता है। अपने भिन्न-भिन्न कर्मोसे कर्मयोगी अंतमे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तराजुकी डंडीसे तुलाधारको समवृत्ति मिली। सेना नाई वाल वनाया करता था। दूसरोके मिरका मैल निकालते-निकालते उसे ज्ञान हुआ—''देखो, मैं दूसरोके सिरका तो मेल निकालता हूँ, परंतु क्या खुट कभी अपने सिरका, अपनी बुद्धिका भी मैल मैंने निकाला है <sup>१</sup>" ऐसी आध्यात्मिक भापा उसे उम कर्मसे सूझने लगी। खेतका कचरा निकालते-निकालते कर्मयोगीको खुट अपने हृटयका वासना-विकाररूपी कचरा निकालनेकी वृद्धि उपजती है। कची मिट्टीको रौंट-रौटकर समाजको पक्षी हॅड़िया उ देनेवाला गोरा क़ुम्हार उससे यह जिक्षा लेता है कि मुझे अपने जीवन-की भी हॅड़िया पक्की वना छेनी चाहिए। इस तरह वह हाथमे थपकी लेकर 'हॅड़िया कची है या पक्की' यो संतोकी परीक्षा लेनेवाला परीक्षक वन जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मयोगी जो-जो कर्म या धंधे करता है, उनकी भाषामेसे ही उसे भव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वे कर्म क्या थे, मानो उनकी अध्यात्म-गाला ही । उनके वे कर्म ज्यासनासय, सेवासय थे। वे देखनेमे व्यावहारिक, परंतु वारतवसे आध्यात्मिक थे।

कर्मयोगीके कर्मसं एक ओर भी उत्तम फल मिलता है जीर वह है, समाजको एक आडकों मिलता। समाजमें यह तो है ही कि यह पहले जनमा है और यह वाहकों। जिनका जन्म पहले हुआ है, उनके जिम्मे वाहमें पेटा होनेवालों के लिए उटाहरण वन जानेका काम रहता है। वड़े भाईपर छोटे भाईको, मॉ-वापपर वटे-वेटीको, नेतापर अनुयायियोंको, गुरुपर जिज्यको अपनी कृतिके द्वारा अपना उटाहरण पेश करनेकी जिम्मेदारी है। ऐसा उटाहरण कर्मयोगियोंके निवा और कीन उपस्थित कर नकता है?

कर्मयोगी सहेव कर्म-रत रहना है, क्यों कि कर्ममें ही उसे आनंद माल्यम होता है। इसमें समाजमें हम नहीं चढ़ना। कर्मयोगी स्वय-तृप्त होता है, तो भी कर्म किये विना उससे रहा नहीं जाता। नुकाराम कहने हैं—"मजनसे भगवान् मिल गया, तो क्या इसिल्य में भजन छोड़ हूँ? भजन तो अब हमारा सहज वर्म हो गया।'

पहले जोटा सन सग। तुका हुआ पाइरग।

भजनका ताँता हुटे क्या १ मूल स्वभाव छूटे क्या १ \*

कर्मकी मीड़ीसे चढकर शिवरतक पहुँच गये। परतु कर्मयोगी तय भी मीड़ी नहीं छोड़ता। वह उसमें छूट ही नहीं सकती। उसकी इंडियोको उन कर्मोंको करनेकी सहज आदत ही पड जाती है। इस तरह स्यथर्म-कर्मरूपी सेवाकी सीढीका सहत्त्व वह समाजको जँचाता रहता है।

समाजसे ढोगका मिटना बहुत ही वडी चीज है। ढोग-पाखंडमें समाज इय जाता है। जानी यदि स्मानेश वेट जाय, तो उसे देखकर दूसरे भी हाय-पर-हाय रखकर वेटने छंगेगे। जानी तो नित्य-प्रम होनेके कारण आतरिक सुखमें तल्छीन रहकर खामोश रहेगा, परतु दूसरा मनुष्य भीतरसे रोता हुआ भी कर्म-श्रूच हो जायगा।

आर्था होता सतसम । तुमा झाला पाइरम ।
 त्याचे भजन राहीना । मळस्यभाव जाईना ॥

एक अतस्तृप्त होकर स्वस्थ है तो दूसरा मनमे छुड़ता हुआ भी स्वस्थ हे—ऐसी भयानक स्थिति है। इसमें दंभ, पाखंड बढ़ेगा। अत सारे संत शिखरपर पहुँचकर भी सावनका पल्ला वडी सतर्कतासे पकड़े रहे, आमरण स्वक्रमांचरण करते रहे। माता वचाके गुड़ा-गुडियोके खेलोमे रस लेती है। वह यह समझते हुए भी कि ये बनावटी है, उनके खेलोमे शरीक होकर उनमें रुचि उत्पन्न करती है। माँ यदि उन खेलोमें शरीक न हा, तो बचाको उनमें मजा नहीं आयेगा। कर्मयोगी तृप्त होकर कर्म छोड़ देगा, ता दूसरे अतृप्त रहते हुए भी कर्म छोड़ देगे, हालाँकि मनमें भूखे और निरानंट रहेगे।

अत कर्मयोगी मामूछी आटमीकी तरह ही कर्म करता रहता है। वह यह नहीं मानता कि मैं काई विशिष्ट मनुष्य हूँ। ओरोकी अपेक्षा अनंतगुना परिश्रम वह करता है। अमुक कर्म पारमार्थिक है, ऐसी छाप छगानेकी जरूरत नहीं है। कर्मका विज्ञापन करनेकी जरूरत नहीं है। यदि तुम उत्कृष्ट ब्रह्मचारी हो, तो अपने कर्ममें ओरोकी अपेक्षा सौगुना उत्साह टीखने टो। कम खाना मिछनेपर भी तिगुना काम होने दो, समाजकी सेवा अपने द्वारा अधिक होने टो। अपना ब्रह्मचं अपने आचार-ज्यवहारमें टीखने टो। चंदनकी सुगंध वाहर फैठने टो।

सार यह है कि कर्मयोगी फलकी इच्छा छोड़नेसे ऐसे अनंत फल प्राप्त करेगा, उसकी शरीर-यात्रा चलती रहेगी, शरीर और बुद्धि, दोनो सतेज रहेगे। जिस समाजमे वह विचरेगा, वह समाज सुखी होगा। उसकी चित्त-शुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगा और समाजसे ढोग, पाखंड मिटकर जीवनका पवित्र आदर्श हाथ लगेगा। कर्मयोगकी यह अनुभव-रिसद्ध महिमा है।

#### (१३) कर्मयोग-व्रतोंका अन्तराय

कर्मयोगी अपना कर्म औरोकी अपेक्षा उत्क्रष्ट रीतिसे करेगा, क्योंकि उसके लिए कमें ही उपासना है, कर्म ही पूजा-विधान है। मैने भगवान्-का पूजन किया। फिर पूजाका नैवेच प्रसादके रूपमे पाया। परंतु क्या यह नेवेच उस प्राक्ता फल है ? जो नेवंचके लिए प्रान करेगा, उसे प्रसादका अंग्र तो तुरंत मिलेगा ही। परंतु जो कर्मयोगी है, वह अपने पूजा-कर्मके द्वारा परमेग्वर-वर्गनस्पी फल चाहता है। वह उस कर्मकी कीमत इतनी थोडी नहीं समझता कि सिर्फ प्रसाद ही मिल जाय। वह अपने कर्मकी कीमत कम ऑकनेके लिए तैयार नहीं है। स्थूल नापसे वह अपने कर्मींको नहीं नापता। जिसकी स्थूल हिए है, उसे फल भी स्थूल ही मिलेगा। खेतीकी एक कहावत है—'गहरा वो, पर गीला वो'। महज गहरे जोतनेसे काम नहीं चलेगा, नीचे तरी भी होनी चाहिए। नहराई और तरी, दोनो होगी, नो मुद्दा बड़ा, कलाईके वरावर निकलेगा। अत कर्म गहरा अर्थात् उत्कृष्ट होना चाहिए। फिर उसमें ईंग्वर-भक्ति, ईंग्वरापणतास्पी तरी भी होनी चाहिए। कर्मयोगी गहरा कर्म करके उसे ईश्वरापणतास्पी तरी भी होनी चाहिए। कर्मयोगी गहरा

परमार्थके संवंथमे कुछ वाहियात कल्पनाएँ हमारे अंदर फैल गयी हैं। लोग समझते हैं कि जो परमार्थी हो गया, उसे हाथ-पाँव हिलानेकी जरूरत नहीं, काम-काज करनेकी जरूरत नहीं। कहते हैं, जो खेती करता है, खाटी बुनता है, वह कैसा परमार्थी एपंतु कोई यह नहीं पृछता कि जो भोजन करना है, वह कैसा परमार्थी कर्मयोगियोका परमेज्वर तो कहीं घोडों को खरहरा करता है, राजमूय-यजके समय जूठी पत्तले उठाता है, जंगलमे गाये चराने जाता है। वह द्वारकानाथ किर जब कभी गोछल जाना था, तो वंसी बजाते हुए गाये चराता था। सो संतान तो घोडोंको खरहरा करनेवाला, गाये चरानेवाला, रथ हॉकनेवाला, पत्तल उठानेवाला, लीपनेवाला, कर्मयोगी परमेज्वर खडा किया है और खुट संत भी कोई दरजीका, तो कोई छन्हारका, जोई बुनकरका, नो कोई मालीका, कोई बान कूटनेनीसनेका, तो कोई विनयेका, कोई नाईका, तो कोई मरे ढोर खीचनेका काम करते-करते मुक्त पटवीको प्राप्त हुए है।

ऐसे इस दिव्य कर्मयोगके बतसे मनुष्य दो कारणोसे डिगता है। इस सिल्टिनलेमे हमे इन्त्रियोका विशिष्ट स्वभाव ध्यानमे रखना चाहिए । हमारी डिन्ट्यों मदेव "यह चाहिए और यह नहीं चाहिए" ऐसं इंटोने विरी रहती हैं। जो चाहिए, उसके लिए राग अर्थान् प्रीति ओर जो न चाहिए, उसके प्रति मनमे द्वेप उत्पन्न होता है। एसे ये रान-द्वेप, कान-कोब मनुष्यको नोच-नोचनर खाते है। उमे-योग वेने जिनना वाहिया, किनना रमणीय, क्तिना अनंत फलवायी है। परंतु हे नाम-कोध 'इसे ने और उसे छोड़' ऐसा जगड़ा हमारे गले वॉबकर दिन-रात हमारे पीछ पड़े रहते हैं। अत अगवान इस अन्यायके अनमे स्वतरेकी घंटी बजाते हैं कि इनका मंग छोड़ो, इनसे बचे।। स्थित्यज्ञ जिस प्रकार संयमनी मृति होता है, उसी प्रकार क्रमेंगोगीको बनना चाहिए।

रविवार, ६-३-१३२

### चौथा अध्याय

#### (१४) कर्मको विकर्मका साथ चाहिए

भाइयो, पिछले अध्यायमे हमने निष्काम कर्मयोगका विवेचन किया है। स्वधर्मको टालकर यदि हम अवान्तर धर्म रवीकार करेंगे नो निष्कामतारूपी फल अवस्य ही है। स्वदंशी माल वचना च्यापारीका रवयर्म है। परंतु इस रवधर्मको छोड़कर जब वह सात ममुंदर पारका विदेशी माल वेचने लगता है, तब उसके सामने वही हेतु रहता है कि बहुत नफा मिले। तो फिर उस कर्ममें निष्कामता कहाँ-में आयेगी १ अत्राप्य कर्मको निष्काम बनानेके लिए स्वयर्म-पालनकी अत्यंत आवश्यकता है। पर्तु यह स्वधर्माचरण भी 'सकाम' हो मकता है। अहिंसाकी ही बात हम छैं। जो अहिंसाका उपासक है, उसके टिए हिंसा तो बर्ज्य है। परंतु यह संभव है कि उपरंस अहिंसक होते हुए भी यह वास्तवमे हिंसामय हो, क्योंकि हिसा मनका एक वर्म है। महज वाहरसे हिंसाकर्म न करनेसे ही मन अहिंमामय हो जायगा, सो वात नहीं। तलवार हायमें हेनेसे हिंसा-रृत्ति अवध्य प्रकट होती हैं, परंतु तलवार छोड देनेंस सनुष्य अहिंसामय होता ही है, सो बात नहीं । ठीक चही ग्वधर्माचरणकी है। निष्कामनाके छिए पर-वर्मसे तो वचना ही होगा । परंतु यह तो निष्कामताका आरंभमात्र हुआ । इसमे हम साव्यतक नहीं पहुँच गये।

निष्कामना मनका वर्म है। इसकी उत्पत्तिके लिए एक स्वधर्मा-चरणक्षी साधन ही काफी नहीं है। दूसर सावनोका भी सहारा लेना पड़ेगा। अकेली तेल-वत्तीसे दिया नहीं जल जाता। उसके िछए ज्योतिकी जरूरत होती है। ज्योति होगी, तो अँधेरा दूर होगा। यह ज्योति कैसे जगाये १ इसके छिए मानसिक संशोधनकी जरूरत होते। है। आत्म-परीक्षणके द्वारा चित्तकी मिछनता—कूड़ा-कचरा—वो । डालना चाहिए। तीसरे अध्यायके अंतमे यही मार्केकी वात भगवान्ते । वतायी थी। इसीमेसे चोथे अध्यायका जन्म हुआ है।

गीतामे 'कर्म' अब्द 'स्वधर्म' के अर्थमे व्यवहृत हुआ है। हमारा खाना, पीना, सोना, ये कर्म ही है, परंतु गीताके 'कर्में' शब्दसे ये सब कियाएँ सूचित नहीं होती है। कर्मसे वहाँ मतलव स्वधर्माचरणसे है। परन्तु इस स्वधर्माचरणरूपी कर्मको करके निष्कामता प्राप्त करनेके छिए और भी एक वस्तुकी सहायता जरूरी है। वह है काम और कोधको जीतना। चित्त जवतक गंगाजलकी तरह निर्मल और प्रशांत न हो जाय, तवतक निष्कामता नहीं आ सकती। इस तरह चित्त-संशोधनके लिए जो-जो कर्म किये जाय, उन्हें गीता 'विकर्म' कहती है। 'कर्म', 'विकर्म' और 'अकर्म', ये तीन शब्द इस चौथे अध्यायमे वडे महत्त्वके है। 'कर्म' का अर्थ है, स्वधर्माचरणकी वाहरी-स्थूल-किया। इस वाहरी कियामे चित्तको लगाना ही 'विकर्म' है। ऊपरसे हम किसीको नमरकार करते है, परन्तु सिर झुकानेकी उस ऊपरी कियाके साथ ही यदि भीतरसे मन भी न झुकता हो, तो वाह्य किया व्यर्थ है। अंतर्वाह्य-भीतर और वाहर-दोनो एक होना चाहिए। बाहरसे मै शिव-पिण्डपर सतत जल-धारा गिराते हुए अभिपेक करता हूं। परन्तु इस जल-धाराके साथ ही यदि मानसिक चिन्तनकी धार भी अखंड न चलती रहती हो, तो उस अभिपेककी क्या कीमत रही १ फिर तो वह शिव-पिण्ड भी पत्थर और मै भी पत्थर ही। पत्थरके सामने पत्थर बैठा—यही उसका अर्थ होगा। निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होता है, जब हमारे वाह्य कमके साथ अंदरसे चित्तग्रुद्धिरूपी कर्मका भी संयोग होता है।

'निष्काम कर्म' इस शब्द-प्रयोगमे 'कर्म' पदकी अपेक्षा 'निष्काम' पदको ही अधिक महत्त्व है, जिस तरह 'अहिसात्मक असहयोग'

शाज्य-प्रयोगमें 'असहयोग' की वनिरतत 'अहिमात्मक' विशेषणकी दी अधिक महत्त्व है। अहिसाकी दूर हटाकर चिंद केवल असार्योगका अवलंबन करेगे, तो यह एक सर्वकर चींज वन मक्ती है। उसी तरह रवभमीचरणह्यी कर्म करते हुए चींट मनका विक्रमें उत्से नहीं जुटा है, तो इसे बोग्या समजना चाहिए।

जाज जो लोग मार्चजनिक सेवा करते हैं. वे ग्यथमंका ही आचरण करते हैं। जब लोग गरीब, कंगाल. दु गी जीग गुमीबनमें होने हैं, तब उनकी सेवा कर के उन्हें सुगी बनाना प्रवाह-प्राप्त धर्म है। परंतु इसले यह अनुमान न कर लेना चाहिए कि जिनने भी लोग मार्चजनिक सेवा करने हैं, वे मच कर्मयोगी हो गंग है। लोक-सेवा करते हुए यदि मनमें शुद्ध भावना न हो, तो उम लोक-सेवाके भयानक होनेकी संभावना है। जपने छुडुम्बकी सेवा करने हुए जिनना अहंकार, जितना बेप-मत्सर, जितना ग्यार्थ आदि विकार हम उत्पन्न करते हैं, उतना सब लोक-सेवाके भी हम उत्पन्न करने हैं जार इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें आजकलकी लोब-सेवामंदिलयों के जमघटमें भी हो जाना है।

#### (१५) डभय सयोगसे अकर्म-स्फोट

कर्मके साथ मनका मेळ होना चाहिए। इस मनके मेलको ही गीता 'विकर्म' कहती है। वाहर का स्वध्मे रूप सामान्य कर्म ओर यह आतिर कि विशेष कर्म। यह विशेष वर्म अपनी-अपनी मानिस्क आव- इयकताके अनुसार भिन्त-भिन्न होता है। विकर्मके एसे अनेक प्रकार, नमृतेके तौरपर, चौथे अध्यायमे वताये गये हैं। उसीका विस्तार आग छठ अध्यायसे किया गया है। उस विशेष कर्मका, इस मानिस्क अनुसंधानका योग जब हम करेंगे, तभी उसमे निष्कामताकी ज्योति जगेगी। कर्मके साथ जब विवर्म मिलता है, तो फिर बीरे-बीरे निष्कामता हमारे जंदर आती रहती है। यदि शरीर और मन भिन्न-भिन्न वस्तुए हैं, तो साधन भी दोनोंके लिए भिन्न-भिन्न ही होंगे। जब इन दोनोंका मेल बठ जाता है, तो साध्य हमारे हाथ लग जाता है। मन एक तरफ और शरीर दूसरी तरक, एसा न हो जाय, इसलिए शास्त्रकारोंने

दुहरा मार्ग वताया है। भिक्तयोगमे वाहरसे तप और सानरस जप बताया है। उपवास आदि वाहरी तपके चलते हुए यदि भीतरसे मान-मिक जप न हो. तो वह सारा तप व्यर्थ चला जाता है। तपसवंधी मेरी भावना मतत मुल्याती, जगमगाती रहनी चाहिए। 'उपवास' शव्दका अर्थ ही है, भगवानके पास बेठना। इसलिए कि परमात्मा-के नजदीक हमारा चित्त रहे, वाहरी भोगोका दरवाजा चन्द करनेकी जरूरत है। परन्तु वाहरसे विषयभोगोको छोड़कर यदि मनमे भगवानका चिन्तन न किया जाय, तो फिर इस वाहरी उपवास-की क्या कीमत रही हैं इवरका चितन न करते हुए यदि उस समय खाने-पीनेकी चीजोंका ही चितन करते रहे, तो फिर वह वडा ही भयंकर भोजन हो जायगा। यह जो मानिसक भोजन, मनमे विषयोका चितन रहा, उससे वडकर भयंकर वरतु दूसरी नहीं। तंत्रके साथ मंत्र होना चाहिए। केवल वायतंत्रका कोई महत्त्व नहीं। केवल कर्महीन मंत्रका भी कोई महत्त्व नहीं। हाथमे भी सेवा हो और हृदयमे भी सेवा हो, तभी सच्ची सेवा हमारे हाथों वन पडेगी।

यदि वाद्य कर्ममें हृदयकी आर्द्रता न रही, तो वह स्वयमीचरण मूखा रह जायगा। उसमें निष्कामतारूपी फुल-फल नंहीं लगेंगे। सान लो, हमने किसी रोगीकी सेवा-गुश्रृपा ग्रुरू की, परंतु उस सेवा-कर्मके साथ यदि मनमें कोमल ह्या-भाव न हो, तो वह रूग्णसेवा नीरम माल्म होगी और उससे जी ऊच उठेगा। वह एक वोझ होगी। रोगीको भी वह सेवा एक वोझ माल्म पडेगी। उस सेवाम यदि मनका सहयोग न हो, तो उससे अहंदार पेदा होगा। 'मैं आज उमके काम आया हूँ, तो उसे भी मेरे काम आना चाहिए। उसे मेरी तारीफ करनी चाहिए। लोगोको मेरा गौरव करना चाहिए'—आदि अपेक्षाण मनमें उत्पन्न होंगी। अथवा हम त्रुरत होकर कहंगो—"हम उमकी इतनी सेवा करते हैं, फिर सी यह वडवड़ाता रहता है।'' वीमार आदमी वैसे ही चिड़चिडा रहता है।उसके ऐसे रवभावसे ऐसा सेवक, जिसके मनमें सच्चा सेवा-भाव नहीं होगा, ऊव जायगा।

कर्मके माथ जब आति कि भावका मेल हो जाता है, तो यह कर्म कुछ निराला ही हो जाता है। तेल और वर्नाक माथ जब प्यांतिम मेल होता है, तव प्रकाश उत्पन्न होता है। कर्मके साथ विकर्मका मेल होते पर निष्कामता आती है। याहदमें वर्ना लगानेमें बणका होता है। उस वाएदमें एक शिंक उन्पन्न होती है। क्रमको बद्ककी बामद समझो । उसमें विकर्मकी बत्ती या आग लगी कि काम हुआ। जबतक विकर्म आकर नहीं मिलता, नवतक वट कर्म जड है। उसमें चेतन्य नहीं। एक बार जहाँ विकर्मकी चिनगारी उसमें गिरी कि किर उस कर्ममें जो सामध्ये पेदा टोती है, वट अवर्णतीय है। चिमटीभर वाहद जबमें पड़ी रहती हैं, हाथमें उछली रहती है, पर जहाँ उसमें वत्ती लगी कि शरीरकी चिन्दी-चिन्दी उदी। स्वाम्मीचरणकी अनंत सामध्ये इसी तरह गुप्त रहती है। उसमें विकर्मको जोडिये, फिर देखिये कि कैमे-कैस बनाव-विगाउ होते है। उसके रफोटमें अहंकार काम, कोबके शाण उठ जायंगे और उसमेंसे उस परम जानकी निष्पत्ति हो जायगी।

कर्म ज्ञानका पठीता है। एक लक्ष्यका च्रान्मा दुकडा कहीं पड़ा है। उसे आप जठा दीजिये। यह जगमग अगार हो जाता है। उस लक्ष्यी आर उस आगमें कितना अतर हैं। परंतु उस लक्ष्यी जी है। कर्ममें चिक्रमें टाल देनेसे कर्म दिव्य दिखाई देने लगता है। माँ चक्र्येकी पीठपर हाथ फेरती है। एक पीठ है, जिसपर एक हाथ योही इथर-उथर किर गया। परंतु उस एक मामूली कर्मसे उन मॉन्येटेके मनमें जो भावनाएँ उठी, उनका वर्णन कीन कर सकेगा। यदि कोई एसा समीकरण चिठाने लगेगा कि इतनी लबी-योडी पीठपर इतने वजनका एक मुलायम हाथ फिराइये, तो इससे वह आनद उत्पन्न होगा, तो एक दिल्लगी ही होगी। हाथ फिरानेकी यह किया विलक्ष्य कुड़ है, परंतु उसमें मॉका इदय उँडेला हुआ है। वह विकर्म उँडला हुआ है। इसीने यह अपूर्व आनद प्राप्त हाता है। वह विकर्म उँडला हुआ है। इसीने यह अपूर्व आनद प्राप्त हाता है। वलनी-रामायणमें एक प्रसम आया है। राक्षमोंने लड़कर चटर आते

है। वे जरूमी हो गये हैं। वटनसे खृन वह रहा हे। परंतु प्रभु रामचन्द्रके एक वार प्रेमपूर्वक दृष्टिपात मात्रसे उन वंदरोकी वेदना मिट गयी।

> गम कृपा करि चितवा सबही। भये विगतसम वानर तबही॥

अब बिट दूसरे मनुष्यने रामकी उस समयकी ऑख और दृष्टिका फोटो लेकर किसीकी ओर उतनी ऑखे फाडकर देखा होता, तो क्या उसका वैसा प्रभाव पड़ा होता ? वैसा करनेका बत्न हारवारपद है।

कर्मके साथ जय विकर्मका जोड मिल जाता है, तो शक्ति-स्फोट होता है और उसमेसे अकर्म निर्माण होता है। लकडी जलनेपर राख हो जाती है। पहलेका वह इतना वडा लकडीका दुकडा, अंतमे चिमटी-मर वेचारी राख रह जाती है उसकी । खुशीसे उसे हाथमे ले लीजिये और सारे वटनपर मल लीजिये। इस तरह कर्ममे विकर्मकी ज्योति जला देनेसे अंतमे अकर्म हो जाता है। कहाँ लकडी और कहाँ राख ? 'कः केन संबंध ।' उनके गुण-धर्मीम अब विल्कुल साम्य नहीं रह गया। परंतु इन्नमें कोई शक नहीं है कि वह राख उस लकडीके लड़की ही है। कर्ममे विकर्म उँडलनेसे अकर्म होता है, इसका अर्थ क्या ? इसका

कर्ममे विकर्म उँडल्नेसे अकर्म होता है, इसका अर्थ क्या १ इसका अर्थ यह कि ऐसा माल्यम ही नहीं होता कि कोई कर्म किया है। उस कर्मका वोझ नहीं माल्यम होता। करके भी अकर्ता रहते हैं। गीता कहती है कि मारकर भी तुम मारते नहीं। माँ वचेको पीटती है, इसिल्ए तुम तो उसे पीटकर देखो। तुम्हारी मार वचा नहीं सहेगा। माँ मारती है, फिर भी वह उपके ऑचल्यमे मुँह छिपाता है, क्योंकि माँके वाह्य कर्ममे चित्त-शुद्धिका मेल है। उसका यह मारना-पीटना निष्काम भावसे है। उस कर्ममे उसका स्वार्थ नहीं है। विकर्मके कारण, मनकी शुद्धिके कारण कर्मका कर्मत्व उड़ जाता है। रामकी वह दृष्टि, आतरिक विकर्मके कारण महज प्रेम-सुधा-सागर हो गयी थी, परन्तु रामको उस कर्मका कोई अम नहीं हुआ था। चित्त-शुद्धिसे किया हुआ कर्म निर्लेप रहता है। उसका पाप-पुण्य वाकी नहीं रहता,

नहीं तो कर्मका किनना योज, किनना जोर, हमारी बुढि और हृदयपर पड़ना है। यदि यह रायर आज दो यजे उड़े कि कर ही सार राज-नंतिक कैटी छूट जानेवाल हैं, तो फिर देखों, कैसी मीड चारों और हो जानी है। चारों और हलचल मच जानी है। हम कर्मके अच्छे-युरं होनेकी वजहमें सानों व्यय रहते हैं। कर्म हमें चारों औरसे घेर लेना है, मानों कर्मने हमारी गर्दन बर द्यायी है। जिस तरह समुद्र-का प्रवाह जोरमें जमीनमें वसकर खोंच चेना देना है, उसी नरह कर्मका यह जंजाल चित्तमें बुसकर क्षोंच पेटा करना है। सुख-दु खके दृंद्व निर्माण होते हें। सारी जानि नष्ट हो जानी है। कर्म हुआ और होकर चला भी गया; परंतु उसका वेग वाकी वच ही रहना है। कर्म चित्तपर हावी हो जाना है। फिर उसकी नीट हराम हो जानी है।

परंतु ऐसे इस कर्ममें यदि विकर्मको मिला है, तो फिर चाहे जितने कर्म करें, उनका अस नहीं माल्स होता। सन बुबकी तरह बात, स्थिर ओर तेजोमब बना रहता है। कर्ममें विकर्स डाल हेनेसे बह अकर्स हो जाता है, मानो कर्मको करके फिर उसे पोछ दिया हो।

#### (१६) अकर्मकी कला मनोंमें पछ

यह कर्मका अकर्म कैसे होता है ? यह कला किनके पान मिन्हेगी ? मंतोके पान । इन अन्यायके अंतमे भगवान कहते हैं—''मंतोके पान जाकर बेठो और उनसे शिक्षा लो।'' कर्मका अकर्म केने हो जाता है, इनका वर्णन करनेमें भाषा नमान्न हो जानी है। उनकी पूरी कन्यना करनेके लिए संतोके चरणोंमें बेठना चाहिए। पर्मेक्चरका वर्णन भी तो हैं—

#### शान्ताकार भुजगश्यनम

परमेण्वर हजार फनोके शेयनागपर सोने हुए भी शान है। इसी तरह संन हजारों कर्म करने हुए सी रत्तीसर क्षेप्य-नर्ग अपने मानस-सरोबरमें नहीं उठने देते। यह पृत्री संतोके गाँव गये विना समझमें नहीं आ सकती। वर्तभान जारुमे पुरत्ये बहुत सस्ती हो गयी हैं। एक-एब, हो-हो आतमे गीता, 'पनाचे ब्लोक' आदि मिलजाते हैं। गुरुओकी भी कभी नां। शिला उदार जोर सर्नी हे। विद्यापीठ तो माना जानकी खेरात ही बॉटते हैं। परंतु जानामृत-भोजनकी उजार किसीको नहीं आती। पुरत्योके इस प्राउको देखरर संत-मेचाकी जरूरत दिन-पर-दिन व्यादा दिरगई देने लगी है। पुरुतकोकी मजबूत कपडेकी जिल्के बाहर जान नहीं जाता। एस अवसरपर मुझे एक अभंग हमें शा बाद आ जाया करता है—

वाम होबरे घडे हैं पराइ रहा है अनना पल्छे पार।‡

काम-क्रोबन्पी पहाडोंके परले पार नारायण रहता है। उनी तरह इन पुरतकों की राशिके पीछ जान-राजा छिपा वेठा है। पुरतका-छवा और अंबालयों के चारों और छा जानेपर भी अभीतक मनुष्य सब जगह संस्कारटीन और जानटीन वंदर ही दिखाई देता है। बड़ौदामें बहुत बड़ी लाइबेरी है। एक बार एक सज्जन एक बड़ी-सी पुस्तक लेकर जा रहे थे। उसमें तन्चीरें था। वे यह समझकर ले जा रहे थे कि वह अंब्रेजी पुस्तक है। मैंने पृछा—"कोन-सी पुरतक है ?" उन्होंने पुरतक आगे बढ़ा दी। मैंने कहा—"यह तो फ्रेच है", तो उन्होंने कहा—"अच्छा, फ्रेच आ गथी ?" परम पित्र रोमन लिपि, बढ़िया तस्बीर, सुदर जिल्द, फिर जानकी क्या कमी रही!

अंग्रेजीमें हर साल कोई वस हजार नयी कितावे तैयार होतो है। यहीं हाल दूसरी भाषाओं का समझिये। ज्ञानका उत्तना प्रसार होते हुए भी मनुष्यका दिमाग अवतक खोखला ही कैसे बना हुआ है? कोई कहता है, स्मरणशक्ति कमजोर हो गयी है। कोई कहता है,

समर्थ गमटासकृत मराठी पुस्तक।

<sup>‡</sup> काम कोय आट पडिले पर्वत राहिला अनन्न पैलीकडे॥

एकायता नहीं होती। कोई कहता है कि जो कुछ पढते हैं, सब ही सच माल्म होता है। ओर कोई कहता है, अजी, विचार करनेको फुरसत ही नहीं मिछती । श्रीकृष्ण कहते हैं—''अर्जुन, वहुत कुछ सुन-सुनाकर तेरी बुद्धि चक्करमे पड गयी है। वह जवतक रिथर नहीं होगी, तवतक तुझे योगप्राप्ति नहीं हो सकती। सुनना और पढना अब वन्द करके संतोकी जरण छे। वहाँसे जीवन-प्रथ पढनेको मिछेगा। वहाँका 'मौन ज्याख्यान' सुनकर तू 'छिन्न-संजय' हो जायगा। वहाँ जानेसे तुझे माल्म हो जायगा कि लगातार सेवा-कर्म करते हुए भी मन कैसे अत्यंत जात रह सकता है, वाहरसे कर्मका जोर रहते हुए भी हृदयमे कैसे अखंड संगीतरूपी सितार मिलाया जा सकता है।"

रविवार, १३-३-१३२

# पाँचवाँ अध्याय

### (१७) बाह्य कर्म मनका दर्पण

मंसार वडी भयानक वस्तु है। वहुत वार उसे समुद्रकी उपमा देते हैं। समुद्रमे जहाँ देखिये, पानी-ही-पानी दिखाई देता है। वही हाल संसारका है। जिधर देखो, उधर संसार भरा-ही-भरा दीख पडता है। यदि कोई व्यक्ति घर-वार छोडकर सार्वजनिक सेवामे लग जाता है, तो वहाँ भी उसके मनमे संसार अपना पडाव डाले वैठा ही मिलता है । कोई यदि गुफामे जाकर बैठ जाय, तो भी उसकी विक्तेभर लॅगोटीमे संसार ओत प्रोत रहता है। वह लॅगोटी उसकी समताका सार-सर्वस्व वन वेठती है। जैसे छोटे-से नोटमे हजार रुपये भरे रहते है, वैसे ही उस छोटी-मी लॅगोटीमे भी अपार आसक्ति भरी रहती है। घर-जंजाल छोडा, विस्तार कम किया, तो इतनेसे संसार कम नहीं हो जाता। है कही या े कही, दोनोका मतलब एक ही है। चाहे घरमे रहो या जंगलमे, आसक्ति तो पास ही वनी रहती है। संसार लेशमात्र भी कम नहीं होता। दो योगी भले ही हिमालयकी गुफामे जाकर बैठ जायॅ, पर वहाॅ भी एक-दूसरेकी कीर्ति उनके कानोमे जा पड़े, तो वे जल-भन जायॅगे। सार्वजनिक सेवाके क्षेत्रमे भी ऐसा ही हुज्य दिखाई देता है।

इस प्रकार यह संसार-प्रपंच हाथ धोकर हमारे पीछे पडा है, जिससे स्वधमीचरणकी मर्याटामे रहते हुए भी संसारसे पिंड नहीं छूटता। वहुनेरा उखाड-पछाड करना छोड दिया और झझटे भी कम कर दी, अपना संसार-प्रपंच भी नामभात्रका रख दिया, तो भी वहाँ ममत्व भरा रहता है। राक्षस जैसे कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े, वहीं हाल इस संसारका है। छोटे हो या बड़े, आखिर वे हैं बो राक्षस ही। ऐसे ही दुर्निवारत्व, चाहे महलोमे हो या झोपडीमें, है एक-मा ही। रववर्मका वंवन डालकर यद्यपि मंमारको समनोल रसा, तो भी वहाँ अनेक अगडे पेटा हो जायँगे जोर नुम्हारा जी वहाँ में जब उठेगा। वहाँभी अनेक मंग्या और अनेक व्यक्तियोंमें नुम्हारा मंबंव वॅवेगा और नुम बरत हो जाओगे। कहने लगोगे—कहाँ उस आफतमें आ फूँमा। लेकिन नुम्हारा मन कसोटीपर भी नभी चढेगा। केवल रववर्माचरणको अपनानेसे ही अलिप्तता नहीं जा जाती। क्रमकी व्याप्ति-को कम करना अलिप्त होना नहीं है।

फिर अलिप्तता कैसे प्राप्त हो ? उनके लिए मनोमय प्रयत्न होना चाहिए। मनका सहयोग जबतक न हो, तबनक कोई भी बान मिद्र नहीं हो सकती। मॉ-बाप किमी मंग्यामें अपना लड़का भेज देने हैं। वह वहाँ मबेर उठता है, सूर्य-नमन्कार करता है, चाय नहीं पीना। परंतु घर आते ही हो-चार दिनांमें वह मब कुछ छोड़ देना है। एमें अनुभव हमें होते हैं। मनुष्य कोई मिट्टीका टेला तो हैं नहीं। उनके मनको हम जो आकार देना चाहते हैं, वह उनके मनमें बठना तो चाहिए न ? मन यदि आकारमें नहीं बेठा, तो कहना चाहिए कि बाहर-की यह सारी तालीम व्यर्थ हो गयी! इसलिए माधनमें मानियक सहयोगकी बहुत आवश्यकता है।

साधनके रूपमे वाहरसे रवधर्माचरण और भीतर्मे मनका विकमें, होना वात चाहिए। वाह्य कर्मकी भी आवक्यकता है ही। कर्म किये विना मनकी परीक्षा नहीं होती। प्रात.कालके प्रभान समयमे हमें अपना मन अत्यंत भांत माल्यम होता है। परंतु जहाँ जरा वचा रोया नहीं कि हमारी उस मन भातिकी अमली कीमत हमें माल्यम हो जाती है। अत कर्मको टालनेसे काम नहीं चलेगा। वाह्य कर्मींस हमारे मनका रवरूप प्रकट होता है। पानी अपरसे साफ दीखता है। परंतु उसमें पत्थर डालिये, तुरंत ही अंडरकी गंदगी अपर तेर आयेगी। वंगी ही दशा हमारे मनकी है। मनके अंत मरोवरमें नीचे घुटनेभर गंदगी जमा रहती है। वाहरी वरतुसे उसका रपर्श होते ही वह विखाई देने लगती है। हम कहते है, उस गुस्सा आ गया। तो यह

गुस्मा कही बाहरसे आ गया ? वह तो अंटर ही था। मनमे यटि न होता, तो वह बाहर टिस्टाई ही न टेता।

लोग कहते है—"सफेट खाटी नहीं चाहिए, वह मेली हो जाती है। रंगीन खाटी मेली नहीं होती।" पर मेली तो वह भी होती है। हाँ, अलवत्ता मेली दिन्वाई नहीं देती। सफेट खाटीका मेल दीख जाता है। वह कहती है—"में मेली हूँ, मुझे थो डालो।" यह मुँहसे बोलनेवाली खाटी लोगोंको पसंट नहीं आती। इसी तरह हमारा कर्म भी वोलता है। कर्म यह वतला देता है कि आप कोथी है, रवार्थी हैं, या और कुछ है। कर्म वह दर्पण है, जो हमारा स्वरूप रमे दिखा देता है। अत हमें कर्मका आभारी होना चाहिए। दर्पणमें यदि हमारा चेहरा मेला-कुचेला दिखाई दे, तो म्या हम उसे फोड डालेंगे नहीं, उल्टा उमका आभार मानेंगे। मुँह बो-धाकर फिर उसमें चेहरा देखेंगे। इसी तरह यदि कर्मकी वटालत हमार मनका पाप-टाप वाहर आता है, तो क्या इसिलए हम कर्मसे वचना चाहेंगे इस कर्मको टालनेस क्या हमारा मन निर्मल हो जायगा शवत कर्म करते रहे और निर्मल होनेका उत्तरोत्तर उद्योग करते रहे।

कोई मनुष्य गुफामे जा बैठता है। वहाँ उसका किसीसे भी संपर्क नहीं होता। वह समझने छगता है कि अब मैं विछक्त जात-मित हो गया १ परंतु गुफा छोडकर उसे किसीके यहाँ भिक्षा माँगने जाने ही जिया । वहाँ कोई खिछाड़ी छडका दरवाजेकी साँकल खटखटाता है। वह वालक तो उस नाद-त्रह्ममें तल्लीन हो जाता है, परंतु उस भोले-भाले बच्चेका वह साँकल वजाना उस योगीको सहन नहीं होता। वह कहता है—"वचेने क्या खट-खट छगा रखी है।" गुफामें रहकर उसने अपने मनको इतना कमजोर बना छिया है कि जरा-सा भी बक्षा उसे सहन नहीं होता। जरा खट-खट हुई कि वस, उसकी शांति रफुचकर होने छगती है। मनकी ऐसी दुर्वल स्थिति अच्छी नहीं।

नाराश यह कि अपने मनका रवाहप समझनेके छिए कर्म बड़े काम-की चीज है। जब दोप दिखाई देगे, तो वे दूर भी किये जा सकेगे। यदि दोप मालम ही न हो, तो प्रगति रुकी, विकास समाप्त। कर्म करेंगे तो होप दिखाई देगे। उन्हें दूर करने के लिए विकर्म की योजना करनी पड़ती है। भीतर जब ऐसे विकर्म के प्रयत्न रात-दिन जारी रहने लगे, तो किर रववर्म का आचरण करते हुए भी अलिप्त कैसे रहे, काम-कोधातीत, लोभ-मोहातीत कैसे रहे, यह वात यथासमय समझमें आ जायगी। कर्म को निर्मल रखने का सतत प्रयत्न हो, तो किर आगं चलकर निर्मल कर्म अपने-आप होने लगेगा। निर्विकार कर्म जब एक के बाद एक सहज भावसे होने लगते है, तो किर सहसा यह पता भी नहीं लगता कि कर्म कब हो गया। जब कर्म सहज हो जाता है, तो बह अकर्म हो जाता है। सहज कर्म को ही अकर्म कहते है, यह हमने चाये अन्यायमें देख लिया है। 'कर्म का अकर्म' कैसे होता है, सा संत-चरणोमें बैठनेसे माल्य होगा, यह भी भगवान्ते चोये अध्यायके अन्तमें वता दिया ह। इस अकर्म-स्थितिका वर्णन करने के लिए वाणी अपर्याप्त हैं।

(१८) अकर्म दशाका स्वरूप

कर्मकी सहजताको समझनेके छिए हम अपने परिचयका एक उटाहरण है। छोटा बचा पहले चठना सीखता है। उस समय उसे कितना कप्ट होता है। किंतु हमें उसकी इस छीछासे आनंद होता है। हम कहते हैं, देखों छल्छा चठने छगा। परंतु पीछ बही चठना महज हो जाता है। वह चठता भी रहता है ओर वातचीत भी करता रहता है। चठनेकी ओर ध्यान भी नहीं रहता। यही बात खानेके संबंधमें है। हम छोटे बचेका अन्नप्राणन कराते हैं, मानो खाना कोई बडा काम हो। परंतु पीछे बही खाना एक महज कमें हो जाता है। मनुष्य जब तेरना मीखता है, तो कितना कप्ट होता है। पहले उस भर आता है, पर बादमें तो उठटे जब दूसरी मेहनतसे थक जाता है, तो कहता है कि चठो, जरा तेर आये तो थकान निकल जाय। अब वह तैरना कप्टकर नहीं माळुम होता। गरीर यो ही महज भावसे पानीपर तैरता रहता है। श्रीमत होना मनका धर्म है। मन जब कमींमें व्यक्स

रहता है, तो श्रम माऌम होता है, परंतु कर्म जब महज होने छगते है, तो फिर उनका बोझ नहीं माठम होता। कर्म मानो अकर्म हो जाता है। कर्म आनंदमय हो जाता है।

कर्मको अकर्म कर देना हमारा ब्येय है, इसके लिए स्वधर्माचरण-स्पी कर्म करने है। उन्हें करते हुए दोप नजर आयेगे, जिन्हें दूर करनेके लिए विकर्मका पल्ला पक्डना होगा। एमा अभ्यान करते रहनेसे मनकी फिर एमी स्थिति हो जाती है कि कर्ममें त्रान या कष्ट विल्डुल नहीं माल्म होता। हजारों कर्म हाथोंसे होते रहनेपर भी मन निर्मल और आन रहता है। आप आकाशसे पृष्ठिये, "भाई आकाश, तुम गर्मीमें झुलसते होगे, वर्षामें भीगते होगे और मर्टीमें ठिठुरते होगे।" तो वह क्या जवाब देगा वह कहेगा—"मुझे क्या-क्या होता है, इनका फेमला तुम करों, में कुछ नहीं जानता।"

> पागळ नगा है या परने। इसको छोग देखकर जाने॥\*

पागळ नंगा है या कपड़े पहने हैं, इसका फैसला लोग करे। पागळको इसका भान नहीं।

इसका भावार्थ यहाँ है कि स्वयमीचरणमंबंधी कर्म, विकर्मकी महायतासे निर्विकार बनानेकी जावत होते-होते, स्वाभाविक हो जाते हैं। वड़े-बड़े विकट अवसर भी फिर मुश्किल नहीं माल्म होते। कर्मयोगकी यह ऐनी कुंजी हैं। कुंजी न हो, तो तालेको तोड़ते-तोडते हाथोंमे छाले पड़ जायंगे। परंतु कुंजी हाथ लग जानेपर पलभरमें सब कुल खुल जायगा। कर्मयोगकी इम कुंजीके कारण सब कर्म निरुपद्रवी माल्म होते हैं। यह कुंजी मनोजयसे मिलती है। अतः मनोजयका अविरत प्रयत्न होना चाहिए। कर्म करते हुए जो मनोमल दिखाई है, उन्हें थो डालनेका प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर बाह

१ पिसे नेसले की नागवे
 लोकी येऊन जाणावे ।

कर्मोकी झंझट नहीं मालूम होती। कर्मका अहंकार ही सिट जाता है। काम-कोधके वेग नष्ट हो जाते हैं। कडेगोका अनुभवतक नहीं होता। कर्मका भी भान वाकी नहीं रहता।

एक वार मुझे एक भले आदमीने पत्र लिखा—"अमुक मंख्यामें रामनामका जप करना है। तुम भी इसमें गरीक होओं और वताओं कि रोज कितना जप करागे।" वह वेचारा अपनी बुद्धिके अनुसार उद्योग कर रहा था। उमें बुरा कहनेकी दृष्टिसे यह नहीं कह रहा हूँ। परंतु राम-नाम कोई गिनतीकी चीज नहीं है। माँ वचेकी सेवा करती है, तो क्या वह उसकी रिपोर्ट छपाने जाती है। यदि वह रिपोर्ट छपाने लगी, तो 'थेक्यू' कहकर उसके ऋणसे वरी हो सकेगे। परंतु माता रिपोर्ट नहीं छिसती। यह तो कहती है—"मैने क्या किया मिने कुछ नहीं किया। यह क्या मेरे लिए कोई वोझ है ?" विकर्मकी सहायतासे मन लगाकर, हव्य उडेल्कर जब मनुष्य कमें करता है, तब वह कमें रहता ही नहीं, अकर्म हो जाता है। वहाँ क्लेंग, कष्ट, अटपटा जमा कुछ नहीं रहता।

इस रियतिका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक धुँवली-सी कल्पना करायी जा सकती है। सूर्य उपता है, पर उसके मनमें क्या कभी यह भाव आता है कि मैं अंधेरा मिटाऊँगा, पंछियोको उडनेकी प्रेरणा करूँगा, छोगोको कर्म करनेमें प्रवृत्त करूँगा? वह जहाँ उपता है, वहीं खड़ा रहता है। उसका अरितत्वमात्र ही विश्वको गित देता है। परंतु सूर्यको उसका पता नहीं। आप यदि सूर्यसे कहेंगे—"हे सूर्यदेव, आपके अनंत उपकार है, आपने कितना अंधेरा दूर कर दिया", तो वह चकरमें पड जायगा। कहेगा—"जरा-सा अंबेरा छाकर मुझे दिखाओ। यदि उसे मैं दूर कर सका, तो मैं कहूँगा कि यह मेरा कर्वत्व है।" क्या सूर्यके पास अंधेरा छे जाया जा सकेगा? सूर्यके अरितत्वसे अंधकार दूर होता होगा, उसके प्रकाशमें कोई सद्यंय पढता होगा, तो कोई असद्यंय भी पढ़ता होगा, कोई आग छगाता रोगा, तो कोई किसीका मछा करता होगा। परंतु इस पाप-पुण्यका

जिन्मेदार सूर्य नहीं है। सूर्य बहुना है— जिला मेरा सहज वर्न है। मेरे पान यदि प्रकाश न होगा, तो किर होगा क्या ? में जानता ही नहीं कि में प्रकाश दे रहा हूँ। मेरा होना ही प्रकाश है। प्रकाश देने कि कियाला कर में नहीं जानता। मुझे नहीं प्रतीत होता कि में कुछ कर रहा हूँ।"

सूर्यका यह प्रकाशनान जैमा स्वासाविक है, वैमा ही हाल नैनीका है। उनका जीविन रहना ही मानो प्रकाश हैना है। आप यदि किनी जानी मनुष्यसे कहें कि "आप महात्मा मत्यवादी हैं" तो वह कहेगा— "मैं यदि मत्यपर न चलूँ, तो बहुँ क्या ? मैं विशेष क्या बरता हूँ ?" जानी पुरुषमें अमत्यता हो ही नहीं नक्दी।

अर्रुमर्जा यह ऐसी भूनिका है। नावन इतने नैनर्गिक और स्यामाविक हो जाते हैं कि उनका आना-जाना माछम ही नहीं पड़ना ! इन्ट्रियाँ उनकी महज आदी हो जाती हैं। 'महज बोहना, हिन उनदेश'\* वाली स्थिति हो जाती है। जब ऐसी स्थिति शप हो जाती है, तब कर्मे अक्म हो जाता है। जानी पुनपके छिए नत्नमें नहज हो जाते हैं। क्लिक्लिक रहना पश्चिमा सहज धर्म है। माँकी बाद लाना बचाँका सहज धर्म है। इसी तरह ईब्बरका स्मरण होना भंदोंका सहज् धर्म हो जाता है। सुबह होते ही 'हुक्हृ-कृ' करना सुर्गेका सहज धर्म है। स्वरोंका ज्ञान करावे हुए मगवान् पाणिनिने सुर्गेकी वागका उदाहरण दिया है। पाणिनिके समयसे आजतक सुनी सुदह दांग देना है। पर क्या इसके लिए उसे क्रिसीने मानपत्र अपूर्ण क्रिया है ? सुर्गेका बह सहज धर्म है। उसी नरह सच बोठना भृतमात्रके प्रति दया, टिनीका दोप न देखनाः सबकी सेवा-गुश्रृग करना आदि सन्पुरपोक्ते कर्म सहज रुग्से होने रहने हैं। उन्हें त्रिये जिना वे जिन्ता नहीं रह सकते। क्तिनी भोजन किया, वा क्या हम उसका गौरव करने हें ? खाना, पीना, सोना जैसे सांमारिकांके नहज कर्न हैं. वैसे ही संवान्तर्न

इहन नेल्णे हिटडरनेस ।

द्यानियंत्रे लिए महत्त कर्म हैं। उपकार करना उनका न्यमाय हो जाना है। ज्ञानी यदि कहे कि 'से उपकार नहीं कहँगा' तो उमके लिए यह असमय है। ऐसे ज्ञानी पुरूपका कर्म अक्रम द्याको एहुच गया है, ऐसा समस्रता चाहिए। इसी द्याको 'संन्यान' नामफ अति पवित्र पद्यी दी गयी है। संन्यान ही परम बन्य अक्रम द्या है। इसी द्याको 'कर्म-थेगा' भी कहना चाहिए। कर्म करना रहना है, अतः यह 'योग' हैं। परंतु करने हुए भी यह करना है, ऐसा माद्रम नहीं होता. उमलिए यही 'संन्यान' हैं। यह कुछ ऐसी युक्तिम कर्म करना है कि उमका लेख उसे नहीं लगता उमलिए यह योग' है और करके भी छुछ नहीं क्या, उपलिए यह 'सन्यान' हैं।

#### (१९) अकर्मका एक एव र योग

'मंन्यास' की आविष् कलाना क्या है ? कुछ कर्म छोड़ना, दुछ कर्म करना, यह कलाना है क्या ? नहीं. ऐमी वात नहीं है। मंन्यामकी क्याप्या ही है—"मब क्रमों को छोड़ना। मब क्रमों में मुक्त होना. कर्म दर्श मी न करना मंन्याम है। परंतु कर्म न करने का बर्थ क्या ? कर्म वर्डी विचिन्न बस्तु है। सब-क्रमे-मंन्याम होगा केमे ? कर्म नो आगे- पीछ अगलकाल. सब ओर क्याप्त हो रहा है। अजी. बेठे नो भी क्रिया ही हुई न ? 'बेठना' यह क्रिया-यह है। केवल क्याकर क्या ही है। ही बह किया नहीं हुई, परंतु मृठि-शास्त्रमें भी 'बेठना' किया ही है। सवत बेठे रहनेमें पर दुर्गने लगते हैं। बेठनेमें भी क्रम तो है ही। जहाँ न करना भी क्रम मिछ होना है, वहाँ क्रमे-मंन्याम होगा भी क्रेस ? भगवानने अर्जुनको विश्वस्प दिख्ला या। सर्वत्र फेला हुआ वह विश्वस्य देखकर अर्जुन हर गया और प्रकराकर उनने ऑव मूँद ली। परंतु आँव मूँद कर देखा, तो वह भीनर भी दिखाई देने लगा। अब ऑव मूँद लेनेयर भी जो दीखता है, उनमे केसे बचा जाय ? न करनेसे भी जो होता है, उसे केसे टाला जाय ?

एक मनुज्यकी बाव है। उसके पास सोनेके अनेक बहुनूल्य गहने

थे। वह उन्हें एक वड़े संदूकमें वंद करके रखना चाहता था। नौकर एक खासा वडा-सा छोहेका संदूक वनवा छाया। उसे देखकर उसने कहा—"तू कैसा वेवकूफ है रे गंवार! तुझे सुन्दरताकी कोई कल्पना भी है क्या? ऐसे वेज-कीमती जेवर रखना है, तो क्या भद्दे मनहूस छोहेके संदूकमें रखे जायँगे? जा, अच्छा सोनेका संदूक बनाकर छा।" नौकर सोनेका संदूक वनवा छाया। "अब ताछा भी सोनेका ही छे आ। सोनेके संदूकमें सोनेका ही ताछा फवेगा।" वह व्यक्ति गया था जेवरको छिपाने, उसे ढॉककर रखने, छेकिन वह सोना छिपा या खुछा? चोरोको जेवर खोजनेकी जरूरन ही नहीं रही। संदूक उडाया और काम बना। सारांग यह है कि कर्मन करना भी कर्म करनेका ही एक प्रकार हो जाता है। इतना व्यापक जो कर्म है, उराका संन्यास किया कैसे जाय?

ऐसे कामोका संन्यास करनेकी रीति ही यह है कि ऐसी तरकीय साधी जाय, जिससे दुनियाभरके कर्म करते हुए भी वे सव गलकर वह जाय । जब ऐसा हो सकेगा, तभी कह सकते हैं कि 'संन्यास-प्राप्ति' हुई । कर्म करके भी उन सवका 'गल जाना' यह वात आखिर है कैसी १ सूर्यके जैसी है । सूर्य रात-दिन कर्म कर रहा है । रातको भी वह कर्म करता ही है । उसका प्रकाश दूसरे गोलाई में काम करता रहता है । परंतु इतना कर्म करते हुए भी ऐसा कहा जाता है कि वह कुछ भी नहीं करता । इसीलिए चौथे अध्यायमें भगवान कहते हैं—''मैने यह योग पहले सूर्यकों सिखाया। फिर विचार करनेवाले, मनन करनेवाले मनुने सूर्यसे इसे सीखा।'' चौबीस घंटे कर्म करते हुए भी सूर्य लेशमात्र कर्म नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह स्थिति सचमुच अद्भुत है।

( २० ) अकर्मका दूसरा पक्ष सन्यास

परंतु यह तो संन्यासका सिर्फ एक प्रकार हुआ। वह कर्म करके भी नहीं करता, यह उसकी स्थितिका एक पहल्द हुआ। वह कुछ भी कर्म नहीं करता, फिर भी सारी दुनियाको कर्म करनेमें प्रवृत्त करता हे, यह उसका दूसरा पहलू है। उसमें अपरंपार प्रेरक शक्ति हैं। अकर्मनी खूबी भी यही है। अकर्ममें अनंत कार्यके लिए आवश्यक शक्ति भरी रहती हैं। भापका भी ऐसा ही हैं न १ भापको रोककर रिख्ये, तो कितना प्रचंड कार्य करती है। उस रोकी हुई भापमें अपार शक्ति आ जाती है। वह वड़े-शड़े जहाज और रेलगाडियोंको चात-की-शानमें रीच ले जाती है। सूर्यकी भी ऐसी ही बात है। वह लेशमात्र भी कर्म नहीं करता, परतु चौबीम घंटे लगातार काम करता है। उससे पृष्टेंगे तो वह कहेगा, 'में कुछ नहीं करता।" रात-दिन कर्म करते हुए न करना जैसे सूर्यका एक पहलू हुआ, वसे ही कुछ न करते हुए रात-दिन अनंत कर्म करना, यह दूसरा पहलू हुआ। संन्यास इन दोनों प्रकारोंसे विभूपित है।

दोनो असाधारण है। एक प्रकारमे कर्म प्रकट है और अकर्मावस्था गुप्त है। दूसरे प्रकारमे अकर्मावस्था प्रकट दिखाई देती है, परतु उसकी वदोछत अनंत कर्म होते रहते हैं। इस अवस्थामे अकर्ममे कर्म छवाछव भरा रहता है। इसिछए उससे प्रचंड कार्य होता है, ऐसे व्यक्तिमे और आछसीमे वडा अंतर है। आछसी मनुष्य थक जायगा, ऊव जायगा। लेकिन यह अकर्मी संन्यासी कर्म-शक्तिको रोक करके रसता है। लेशमात्र भी कर्म नहीं करता। वह हाथ-पॉवसे, किसी इंद्रियसे कोई कर्म नहीं करता। परंतु कुछ न करते हुए भी वह अनंत कर्म करता है।

किसी मनुष्यको गुस्सा आ गया। यदि हमारी किसी भूळसे वह गुरमा हुआ हे, तो हम उसके पास जाते हैं। वह चुप रहता है, वोळता नहीं। अब उसके अबोळका, उस कर्मत्यागका कितना प्रचंड परिणाम होता है। दूसरा वड-बड करता रहेगा। दोनो है तो गुरसेमें ही, परंतु एक चुप हे, दूसरा वडवडाता है। दोनो है गुरसेके ही नम्ने। न बोळना भी है तो कोधका ही एक रूप। उससे भी कार्य होता है। माँ या वापने वच्चेसे बोळना बंद कर दिया, तो उसका परिणाम कितना प्रचंड होता है। उस बोळनेके कर्मको छोड़ देनेसे, उस कर्मको न करनेसे ही इतना प्रचंड कर्म होता है कि प्रत्यक्ष कर्म करने-पर भी उसका उतना परिणाम नहीं हो सकता था। उस अवोछका जो प्रभाव हुआ, वह वोछनेसे नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुपकी ऐसी ही स्थिति होती है। उसका अकर्म ही, उसका खामोग वेठना ही प्रचंड कर्म करता है, प्रचंड सामर्थ्य उत्पन्न करता है। अकर्मी रहकर वह इतने कर्म करता है कि वे सब कियाके द्वारा प्रकट ही नहीं हो सकते। इस तरह यह संन्यासका दूसरा प्रकार है।

ऐसे संन्यासीकी सारी प्रवृत्ति, उसके सारे उद्योग एक आसनपर आकर वैठ जाते हैं।

उद्योगकी टौड बैठी है मुस्थिर ।

प्रमु-पखने पड़ा गठरी जैसा ॥
चिंता गयी सारी, हुआ है भरोसा ।

अव गर्भवास कृटा मेरा ॥

अपनी सत्तासे हूँ नहीं जीता ।

यो अभिमान छीना प्रमुने ॥

तुका कहे जीता एककी सत्तासे ।

हूँ में खोखठा खोखा जैसे ॥ \*

तुकाराम कहते है—''मै अव खाळी हो गया हूँ। गठरी होकर पडा हूँ। सव डद्योग समाप्त हो गये।" तुकाराम खाळी हो गये, परंतु

उद्योगाची वाव वैसली आसनी
पिडले नारायणी मोटले है।
सकल निश्चिती झाली हा भरवसा
नाहीं गर्भवासा येणे ऐसा।
आपुलिये सत्ते नाही आम्हा जिणे
अभिमान तेणे नेला देवे।
तुका म्हणे चले एकाचिये सत्ते
आपुले मी रितेषणे असे॥

उस खाली वोरेमे प्रचंड प्रेरक जित्त है। सूर्य स्वत आवाज नहीं लगाता, परंतु उत्के टीखते ही पंछी उड़ने लगते हैं, मेमने नाचने लगते हैं, गाये वनमे चरने जाती हैं, ज्यापारी दृकान लोलते हैं, किमान खेत-पर जाते हैं, संसारके नाना ज्यवहार शुरू हो जाते हैं। सूर्य वना रहे, यही पर्याप्त है। उतनेहीसे अनंत कर्म शुरू हो जाते हैं। इम अकर्मावर्थामे अनंत कर्मोंकी प्रेरणा भरी रहती है, सामर्थ्य ठसाठम भरी रहती है। ऐमा यह मंन्यासका दूसरा अद्मुत प्रकार है।

#### ( २१ ) दोनोकी तुलना शव्डोंसे परे

पाँचवे अध्यायमे संन्यासके दो प्रकारोकी तुलना की गयी है। एक चौबीसो घंटे कर्म करके भी कुछ नहीं करता और दूसरा क्षणभर भी कुछ न करके सब कुछ करता है। एक बोलकर न बालनेका प्रकार, तो दूसरा न बोलकर बोलनेका प्रकार। इन दो प्रकारोंकी यहाँ तुलना की गयी है। ये जो दिन्य प्रकार है, उनका अबलोकन करे, बिचार करे, मनन करे, इसमें अपूर्व आनद है।

यह विषय ही अपूर्व और उदात्त है। मचमुच मंन्यासकी यह कल्पना चहुत ही पवित्र और भव्य है। जिस किसीने यह विचार—यह कल्पना—पहल-पहल खोज निदाली, उसे जितने बल्यवाद दिये जाय, थोंडे है। यह यदी उज्ज्ञ्यल कल्पना है। मानवीय बुद्धिने, मानवीय विचारने अवतक जो ऊँची उड़ाने मारी है, उन सबमें ऊँची उड़ान मंन्यासतक पहुंची है। इससे जागे असीतक कोई उड़ान न मार सका। उड़ान मारना तो जारी है, परंतु मैं नहीं कह सकता कि विचार और अनुभवमें इतनी ऊँची उड़ान किसीने मारी हो। इन दो प्रकारोंसे युक्त संन्यास्त्री कोरी कल्पना ही ऑसोंके मामने आनेसे अपूर्व आनद होता है। किंतु भाषा ओर ज्यवहारक इस जगत्मे जब आते है, तब वह आनद कम हो जाता है। जान पड़ता है, नीचे गिर रहे है। मैं अपने मित्रोंसे इसके विपयमें हमेगा कहता रहता हूँ। यहाँ भाषा अवृरी पड़नी है। जटदोंकी कक्षामें यह आता ही नहीं।

न करके सब कुछ कर डाला और सब कुछ करके भी लेशमात्र नहीं किया—िकतनी उदात्त, रसमय और काव्यमय यह कल्पना है। अब काव्य और क्या वाकी रहा श जो कुछ काव्यके नामसे प्रसिद्ध है, बह सब इम काव्यके आगे फीका है। इस कल्पनामे जो आनद, जो उत्साह, जो स्फूर्ति और जो विव्यता है, बह किसी भी काव्यमे नहीं। इस तरह यह पॉचवॉ अध्याय ऊँची—वडी ऊँची—भूमिकापर प्रतिष्ठित किया गया है। चौथे अध्यायतक कर्म, विकर्म बताकर यहाँ खूब ही ऊँची उडान मारी है। यहाँ अकर्म द्याके दो प्रकारोकी प्रत्यक्ष तुल्ना ही की है। यहाँ भापा लडराड़ाती है। कर्मयोगी श्रेष्ट या कर्मसंन्यामी श्रेष्ट या कर्मसंन्यामी श्रेष्ट १ कर्म कोन ज्यादा करता है, यह कहना सम्भव ही नहीं है। सब करके भी कुछ न करना और कुछ भी न करते हुए सब कुछ करना, ये गोनो योग ही है, परन्तु तुल्नाके लिए एकको 'योग' कहा है, दूमरेको 'संन्यास'।

#### ( २२ ) भूमिति और मीमासकोका दृष्टान्त

तो अब इनकी तुलना कैसे की जाय १ इसके लिए उटाहरणोसे ही काम लेना पड़ेगा। जब उटाहरण देने जात है, तो प्रतीत होता है, मानो नीच गिर रहे है। परंतु नीचे गिरना ही होगा। सच पृछिये तो पूर्ण कर्म-मन्यास अथवा पूर्ण कर्म-योग, ये कल्पनाएँ ऐसी है, जो इस बरीरमें नहीं समा सकती। वे इस देहको फोड़ डालेगी। परंतु जो महापुरूप इन कल्पनाओं के नजदीकतक पहुँच गय है, उनके उटा-हरणसे हमें काम चलाना होगा। उटाहरण तो सटा अधूरे ही रहने-वाले है, परन्तु थोड़ी देरके लिए यही मान लेना होगा कि व पूर्ण है।

रेखागणितमे जैसा कहते है कि 'कल्पना करो' कि 'सा' 'रे' 'ग' एक त्रिकोण है। भला 'कल्पना' क्यों करे १ क्यों कि इस त्रिकोणकी रेखाएँ यथार्थ रेखाएँ नहीं है। रेखाकी तो व्याख्या ही यह है कि उसमें लंबाई है, पर चौड़ाई नहीं। तख्तेपर विना चौड़ाईके यह लंबाई विखाई कैसं जाय १ लवाई जहाँ आयी कि चौड़ाई आ ही जाती है। जो भी रेखा हम खीचेगे, उसमें कुछ-न-कुछ चौड़ाई रहेगी ही। इसलिए

भूमिति-बाल्यमे रेखा 'माने' विना काम ही नहीं चलता। भक्ति-शोस्त्रमें क्या ऐसी ही बात नहीं हैं ? वहाँ भी भक्त कहता हे—इस होदी-सी जालप्रामकी वदियामे अग्विल त्रवाह है, यह 'मानो'। यदि कोई कहे-"यह क्या पागलपन है " तो उसमें कहो-"तुम्हारी यह भूमिति क्या पागलपन है ? विलक्जल स्पष्टन मोटी रेग्वा विग्याई पड़नी हैं और कहते हो कि इसे विना चौडाईकी मानो, यह क्या पागलपन हूँ। खुर्दवीनसे देखोगे तो वह आया इंच चौडी दिग्गांड देगी। जैंस तुम जपनी भूमिनिमें सानते हो, वैसे ही भक्तिन्तास्त्र कहता है कि इस जाल्याममें परमेश्वर मानो।" अब कोई बढि यह कहे कि "परमेश्वर न दृटता है, न फुटता। तुम्हारा यह शाल्याम ती हुट जायगा, छगाऊँ एक चोट <sup>१ग</sup>ेती यह समझदारी नहीं कही जायगी, क्यांकि जय भूमितिमें 'मानो' चलना है, तो फिर भक्ति-शास्त्रमें क्यों न चल्ना चाहिए <sup>१</sup> बिन्दुको कहते हैं 'मानो' और नुरुतेपर बिन्दु (प्रत्यक्ष ) वनात हैं। विन्दु भी क्या, एक खासा वर्नुल होता है। विन्दुकी ज्याख्या यानी ब्रह्मकी ही ज्याख्या है। विन्दुकी न छंबाई, न चौडाई, न मोटाई—कुछ भी नद्दी । किन्तु व्याख्या तो ण्यी करते हें ओर फिर उसे तख्तेपर बनाकर विमाते हैं। पर बिन्दु तो बास्नबसे अस्तित्वमात्र है, त्रि-परिमाण-रहित है। साराज यह कि सचा तिकोण, मचा विन्दु व्याख्यामें ही रहता है, परन्तु हमे उसे मानकर चलना पडता है। भक्तिनास्त्रमे भी शाल्याममे न ट्टने-फूटनेवाला सर्वव्यापी परमेश्वर सानना पडता है। इस भी ऐसे ही काल्पनिक हुपान लेकर इनकी तुलना करेगे।

मीमानकोंने तो एक वड़ा मजा ही किया है। परमेश्वर कहाँ है— इमकी मीमाना करते हुए उन्होंने वड़ा सुटर निरुपण किया है। वेडोंमें इंड, अग्नि, वरुण आदि देवता हैं। इन देवताओका विचार मीमानामें करते हुए एक ऐमा प्रश्न पूछा जाता है—"यह इन कैसा है। इसका रूप कैसा है। यह रहता कहाँ है।" मीमासक उत्तर देते हैं—'इड़' शब्द ही इंडका रूप है। 'इड़' शब्दमें ही वह रहना है। 'इ' ओर उस पर 'अनुस्वार', फिर 'द्र'—यही उसका स्वरूप है। वही उसकी मूर्ति, वही परिमाण। वरुण देवता कैसे १ वेसे ही। पहले 'व', फिर 'ह', फिर 'ण'। वरु ण—यह वरुणका रूप। इसी तरह अग्नि आदि देवता अक्षर-मूर्ति है, इस कल्पनामे—इस विचारमे— वडी मिठास है। देवती कल्पना—देव वस्तु किसी आकारमे न समाने जैसी हं। उस कल्पनाको प्रदिशत करनेके लिए अक्षर यही एक चिह पर्याप्त होगा। ईश्वर कैसा है १ तो पहले 'ई', फिर 'श्व', फिर 'र'। आखिरमें 'ॐ' ने तो कमाल ही कर डाला। 'ॐ' अश्वर ही ईश्वर हो गया। ईश्वर के लिए वह एक सज्ञा ही बन गया। ऐसी संज्ञाएँ बनानी पडती है, क्योंक मूर्तिमें—आकारमे—ये विज्ञाल कल्पनाएँ समा ही नहीं सकती, परंतु मनुष्यकी इच्छा वड़ी जवरदस्त होती है। वह इन कल्पनाओंको मूर्तिमें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करता ही है।

### (२३) सन्यासी और योगी एक ही शुक-जनकवत्

संन्यास और योग, ये बहुत क्रॅची उडाने हैं। पूर्ण संन्यास और पूर्ण योगकी कल्पना इस देहमे नहीं समा सकती। मले ही देहमे ये ध्येय न समा सके, तो भी विचारमे जरूर समा जाते है। पूर्ण योगी और पूर्ण संन्यासी तो व्याख्यामे ही रहनेवाले हैं। वे ध्येयभूत और अप्राप्य ही रहेगे, परंतु उदाहरणके तौरपर ऐसे व्यक्ति लेने होंगे, जो इन कल्पनाओं अधिक से-अधिक नजदीक पहुँच पाये होंगे। फिर भूमितिकी तरह कहना होगा कि इसे 'पूर्ण योगी' और इसे 'पूर्ण संन्यासी' समझो। संन्यासका उदाहरण देते समय ग्रुक, याज्ञवल्क्यके नाम लिये जाते है। इधर कर्मयोगीके रूपमे जनक और शिकृष्णका नाम खुद भगवद्गीतामें ही लिया गया है। लोकमान्यने 'गीता-रहस्य' में एक नामावली ही दे दी है। "जनक, शिकृष्ण आदि इस मार्गसे गये, ग्रुक, याज्ञवल्क्य आदि उस मार्गसे गये, ग्रुक, याज्ञवल्क्य आदि उस मार्गसे गये।" परंतु थोडा विचार करनेसे यह सूची, भीगे हाथसे जिस तरह लिखा हुआ मिटावा

जाता है उस तरह, मिटा टी जायगी। याज्ञयल्क्य मंन्यामी थे, जनक कमयोगी थे। यानी मन्यामी याज्ञयल्क्यके कमयोगी जनक जिएय थे, लेकिन उमी जनकके जिएय छुकदेव मंन्यामी हुए। याज्ञयल्क्यके जिएय जनक और जनकके जिएय छुक । मंन्यामी, फिर कमयोगी, फिर मंन्यामी—एमी यह मालिका वननी है। उम तरह योग ओर मंन्याम एक ही परंपरामे आ जाने है।

शुरुदेवमं व्यामने कहा-"वटा शुक्र, तुम जानी तो हो, परंतु गुरुकी सोटर् ( छाप ) अभी तुमपर नहीं छगी। इमछिए तुम जनकरें पान जाओ।" गुक्रदेव चले। जनक नानरी मंजिलपर अपने विशास भवनमे बेठे थे। शुक्र थे बनवासी। नगर देखते-देखते चले। जनकने शुक्रदेवस पृष्ठा—"क्यो आये <sup>१,</sup> शुक्रने कहा—"ज्ञान पानेके छिए।" "किसने भेजा ?" "व्यामदेवने ।" "कहाँ से आये ?' "आश्रमम ।" "आते हुए यहाँ वाजारमें क्या-क्या देखा <sup>१</sup>" "चारो तरफ एक ही शकरकी मिठाई सजी हुई दिगाई दी।" "ओर क्या देगा ?" "चलत-बोलते बकरके पुतले देसे।" "फिर वया देसा ?" "यहाँ आते हुए अकरकी संख्न सीटियाँ मिर्छा।" "फिर क्या मिला "" "अकरके चित्र यहाँ भी सर्वत्र देखे।" "अब क्या दीख रहा है <sup>9</sup>" "बकरका एक पुनला शकरके दृसरे पुतरेसे वात कर रहा है।" जनकने कहा— "जाओ, तुर्ग्हे सब ज्ञान मिल चुका।" शुक्रदेवको जनकम उनके हरताक्षरका जो प्रमाणपत्र चाहिए था, वह मिल गया। मुहा यह कि कर्मयोगी जनकने संन्यासी शुक्रदेवको शिज्यके रूपमे पास किया। शुक तो संन्यासी थे ही, परन्तु प्रसंग कैसा मजेटार हे !

परीक्षितको जाप मिला—मात विनमं तुम मर जाओगे। परीक्षितको मरनेकी तैयारी करनी थी। उसे एमा गुरु चाहिए था, जा यह मिलायं कि मरे कैसे। उसने शुकाचार्यको शुलाया। शुकाचार्य जो आहर वेठे तो २४ × ७= १६८ घंटे पत्थी मारकर भागवत मुनाते रहे। जो आसन जमाया, नो फिर छाडा ही नहीं। एक-सी कथा कहते ही रहे। 'तो इसमें कोन वडी वात हे १७ वडी वात यह कि सतत सात

विनतक उनको भारी श्रम करना पड़ा, फिर भी वट उन्हें कुछ नहीं मालम हुआ। सतत कर्म करने रहकर भी मानो वे कर्म कर ही नहीं रहे थे। शमकी भावना ही वहाँ नहीं थी। नार यह कि संन्यास और कर्मयोग, ये टोनो भिन्न है ही नहीं।

इन्हिंग भगवान कहते हैं-

"एक मांच्य च योग च य प्रयति म प्रयति ।"

संन्यास ओर योगमें जो एकह्सपता हेरनेगा, कहना होगा कि उमीने वान्नविक रहरव समझा है। एक न करके करना है ओर उसरा करके भी नहीं करता। जो मचगुच श्रेष्ट मंन्यामी है, जिसकी सदेव समाधि लगी रत्ती हैं, जो विलक्क निर्विकार है, ऐसा संन्यासी पुरुष दन दिन हमारे-आपके वीच आकर रहने दो। कितना प्रकाश, कितनी स्फर्ति उससे मिलेगी। अनेक वर्षीतक कामका टेर लगाकर भी जो नहीं हुआ, वह केवल उसके दर्शनसे-अस्तित्वमात्रमें हो जायगा। फोटो देखकर यदि मनमे पावनता उत्पन्न होती है, मृत छोगोके चित्रोसे यदि भक्ति, प्रेम और पवित्रता हृदयमे उत्पन्नहोती है, तो जीवित संन्यासी-को देखतेमे किननी प्ररणा प्राप्त होगी । संन्यासी और योगी, दोनो लोकसंग्रह करते हैं। एक जगह यदि बाहरसे कर्मत्याग दिखाई दिया, तो भी उस कर्मत्यागमे कर्म ठसाठस भरा हुआ है। उसमे अनत रफ़र्ति भरो हुई है। ज्ञानी संन्यासी और ज्ञानी कर्मयोगी, टोनो एक ही सिहा-सनपर बैठनेवाले हैं। संज्ञा भिन्त-भिन्न होनेपर भी अर्थ एक ही है। एक ही तत्त्वके ये दोनों पहलू ना प्रकार है। यंत्र जब बेगसे घुसता है, तो वह एसा दिखाई देता है, मानो रिश्रर है, घुम नहीं रहा है। संन्यासी-की भी रिथनि ऐसी ही होनी है। उसकी शातिमंसे, रिथरतामेसे अनंत जित्त, अपार प्रेरणा निकलती है। सहावीर, बुद्ध, निवृत्तिनाथ ऐसी ही विभृतियाँ थी। संन्यासीके सभी उद्योगोकी होड एक आसन-पर आकर स्थिर हो जाय, तो भी वह प्रचंड कर्म करता है। साराश यह कि योगी ही सन्यासी है ओर संन्यासी ही योगी है। दोनोंसे कुछ भी भेद नहीं है। जब्द अलग-अलग है, पर अर्थ एक ही है। जैसे

पत्यरके मानी पापाण और पापाणके मानी पत्थर हैं, वसे ही कर्मयोगीके मानी संन्यासी और संन्यासीके मानी कर्मयोगी है।

( २४ ) तो भी संन्याससे श्रेष्ठ माना है कर्मयोगको

वात यद्यपि ऐसी है, 'तो भी भगवान्ते एक तुर्रा लगा रखा है। भगवान् कहते हैं—''संन्याससे कर्मयोग श्रेष्ठ है।'' जब दोनो ही एकसे है, तो फिर भगवान् ऐसा क्यों कहते हैं । यह फिर क्या दिल्लगी हें । जब मगवान् कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, तब वे साधककी दृष्टिसे कहते हैं। विल्लुल कर्म न करते हुए सब कर्म करनेकी विधि एक सिद्धके लिए जक्य है, साधकके लिए नहीं। परंतु सब कर्म करके भी कुछ न करना, इस तरीकेका थोडा-बहुत अनुकरण किया जा सकता है। एक विधि ऐसी है, जो साधकके लिए जक्य नहीं, सिर्फ सिद्धके ही लिए जक्य है। दूसरी ऐसी है, जो साधकके लिए जक्य नहीं, सिर्फ सिद्धके ही लिए जक्य है। दूसरी ऐसी है, जो साधकके लिए भी थोडी-बहुत जक्य है। विल्लुल कर्म न करते हुए कर्म कैसे करना, यह साधकके लिए एक पहेली ही रहेगी। यह उसकी समझमें नहीं आ सकता। कर्मयोग साधकके लिए एक मार्ग भी है और मुकाम-पडाव-भी है, परंतु संन्यास तो आखिरी मंजिलपर ही है, मार्गमें नहीं है। इसी कारण साधककी दृष्टिस सन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है।

इसी न्यायसे भगवानने आगे वारहवे अध्यायमे निर्गुणकी अपेक्षा सगुणको विशेष माना है। सगुणमे सब इन्द्रियोके छिए काम है, निर्गुणमे ऐमा नहीं है। निर्गुणमे हाथ वेकार, पॉव वेकार, ऑखे वेकार—सब इंद्रियॉ कर्म-शून्य ही रहती है। सायकसे यह सब नहीं सब सकता। परतु सगुणमे ऐसी वात नहीं है। ऑखोंसे रूप देख सकते है, कानोसे कीतेन सुन सकते हैं, हाथसे पूजा कर सकते हैं, छोगोकी सेवा कर सकते हैं, पॉवसे तीर्ययात्रा हो सकती है—इस तरह सब इन्द्रियोको काम वेकर उनसे वेसा-वेसा काम कराते हुए थीरे-वीरे उन्हे हरिमय वना वेना सगुणमे शक्य रहता है। परतु निर्गुणमे यह सब वद—जीभ वंद, वान वद, हाथ-पैर वंद। यह सारा 'वंदी' प्रकार देखकर वेचारा

साधक घवरा जाता है । फिर उसके चित्तमे निर्गुण वेठेगा कैसे <sup>१</sup> वह यदि सामोश वेठा रहेगा, तो उसके चित्तमे अंट-शेंट विचार आने लगेगे। इन्द्रियोका यह स्वभाव ही है कि उन्हें कहते हैं कि न करो, तो वे जरूर करेगी। विज्ञापनोमे क्या ऐसा नहीं होता ? ऊपर लिखते हैं 'मत पढो।' तो पाटक मनमे कहता है कि यह जो न पढनेको लिखा है, तो पहले इसीको पटो न ! 'मत पढो' कहना इसी उद्देश्यसे होता है कि पाठक उसे जरूर पढ़े। मनुष्य अवज्य ही उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है। निर्गुणमे मन भटकता रहेगा। सगुण भक्तिकी वात ऐसी नहीं। वहाँ आरती है, पूजा है, सेवा है, भूत-टया है, इन्द्रियोंके लिए वहाँ काम है। इन इन्द्रियोको ठीक काममे लगाकर फिर मनसे कहो, "अब जाओ जहाँ जी चाहे।" परंतु तव मन नहीं जानेका। वहीं रम रहेगा, अनजाने ही एकाप्र हो जायगा। परंतु यदि उसे जान-वृझकर एक स्थानपर वैठाना चाहोगे, तो वह भाग ही छूटेगा। भिन्न-भिन्न इन्द्रियोको उत्तम, सुन्दर काममें लगा हो, फिर मनको खुशीसे भटकनेके लिए कह हो। वह नहीं भटकेगा। उसे जानेकी विल्कुल छुट्टी दे दो, तो वह कहेगा— "लो, में यही वैठ गया।" यदि उसे हुक्म दिया कि "चुप वैठो" तो कहेगा "मे यह चला।"

देहधारी मनुष्यके लिए सुलभताकी दृष्टिसे निर्गुणकी अपेक्षा सगुण श्रेष्ट है। कम करते हुए भी उसे उड़ा देनेकी युक्ति कम न करते हुए कम करनेकी अपेक्षा श्रेष्ट है, क्योंकि उसमें सुलभता है। कमयोगमें प्रयत्न—अभ्यास—के लिए जगह है। सब इन्द्रियोंको अपने वशमें करके वीरे-वीरे सब उद्योगोंसे मन हटा लेनेका अभ्यास कर्मयोगमें किया जा सकता है। यह युक्ति आज न सधी, तो भी सधने जैसी है। कमयोग अनुकरण-सुलभ हे, यही संन्यासकी अपेक्षा उसकी विशेषता है, परंतु पूर्णावस्थामें कमयोग और संन्यास, दोनों एक ही है। पूर्ण संन्यास और पूर्ण कमयोग, दोनों एक ही है। नाम दो हैं, देखनेमें अलग-अलग है, परंतु असलमें दोनों हैं एक ही। एक प्रकारमें कमका भूत वाहर नाचता हुआ दिखाई देता है, परंतु भीतर

ज्ञाति है। दूसरे प्रकारमें कुछ न करते हुए त्रिभुवनको हिला डालनेकी ज्ञानि है। जो दीख पड़ता है, वह नहीं है—यह दोनोंके स्वरूप हैं। पूर्ण कर्मयोग संन्यास है, तो पूर्ण संन्यास कर्मयोग है। कोई भेद नहीं, पर्तु साधकके लिए कर्मयोग सुलभ है। पूर्णावस्थामें दोनों एक ही हैं।

ज्ञानदेवको चागदेवने एक पत्र भेजा। वह सिर्फ कोरे कागजका पत्र या। चांगदेवसे ज्ञानदेव उम्रमे छोटे थे। 'चिरजीव' छिखते हैं, तो ज्ञममे कम। तब निग्तामा क्या छिखे १ यह छुछ निश्चय नहीं हो पाता था। अत चांगदेवने कोरा कागज ही भेज दिया। वह पहुछ निश्चतिनाथके हाथने पड़ा। उन्होंने उसे पटकर ज्ञानदेवको दे दिया। ज्ञानदेवने पड़ा अंद मुक्ता उहां हो विचा। मुक्तावाईने पड़कर कहा—"चागदेव, इनना उड़ा हो गया है, पर हे अभी कोरा-का-कारा ही। 'निश्चित्तनाथने ज्ञार ही अर्थ पड़ा था। उन्होंने कहा—"चागदेव, इनना उड़ा हो गया है, पर हे अभी कोरा-का-कारा ही। 'निश्चित्तनाथने और ही अर्थ पड़ा था। उन्होंने कहा—"चागदेव कोरे हैं शुद्ध है, निर्मठ है. उपदेश देनके योग्य।" फिर ज्ञानदेवसे पत्रका जवाव देनके छिए कहा। ज्ञानदेवने ६५ ओवियो कि का पत्र भेजा। उसे 'चागदेव मामटी इहते हैं। इस पत्रकी ऐनी मनोरजक कथा है। छिखा हुआ पड़ना परल है. परंतु न छिए। हुआ पड़ना कठिन है। उसका पड़ना कभी नमाम नहीं होना। इसी तरह मन्यानी रीता-कोरा दिखाई दे तो भी उममे अपरपार कमें भरा रहता है।

नन्याम और कर्मयोग—रिष् हर्पमे दोनोदी कीमन एक-सी है, परन्तु कर्मयोगकी व्यावहारिक कीमत और ज्यादा है। किसी एक नोटकी कीमत पाँच रुपये हैं। सोनेका मिक्का भी पाँच रुपयेका होता है। जवतक सरकार स्थिर है, तहतक दोनोकी कीमत एक-सी है परतु यदि सरकार बढ़क गयी, तो फिर व्यवहारमें उस नोटकी कीमत एक पाई भी नहीं रहती। मगर सोनेके सिक्केकी कीमत जहर कुछ-न-कुछ मिल जायगी, क्योंकि आखिर वह सोना है।

<sup>🔹</sup> एर प्रचलित मराठी हन्ह ।

पूर्णावस्थामे कर्मत्याग ओर कर्मयोग, दोनोकी कीमत एक-सी है; क्यों कि ज्ञान दोनों में समान रहता है। ज्ञानकी कीमत अनंत है। जनंतमें कुछ भी मिलाओ, कीमत अनंत ही रहती है, गणितजास्त्रका यह ति द्वान्त है। कर्म-त्याग ओर कर्मयोग जब परिपूर्ण ज्ञानमें मिल जाते है, तो दोनोकी कीमत बराबर हो जाती हे, परंतु ज्ञानको यि दोनों ओरसे हटा लिया, तो फिर कर्म-त्यागकी अपेक्षा कर्मयोग ही साथक के लिए श्रेष्ठ चिद्ध होगा। ठोस, ग्रुद्ध ज्ञान दोनों ओर लिया जाय तो कीमत एक-भी है। मंजिलपर पहुंच जानेपर ज्ञान + कर्म = ज्ञान + कर्मानाव। परतु ज्ञानको दोनों ओरसे घटा दीजिय, तो फिर कर्म के अभावकी अपेक्षा कर्म ही साथक की दिसे श्रेष्ठ ठहरेगा। न करके करना नाधक की समझ में ही नाधक की दिसे श्रेष्ठ ठहरेगा। न करके करना नाधक की समझ में ही नहीं आ सकता। करके न करना वह समझ सकता है। कर्मयोग मार्गमें भी हे और मुकामपर भी है, परंतु संन्यास लिफ मुकामपर ही है, सार्गमें नहीं। यदि नहीं वात जासकी भाषामें कहनी हो, तो कर्मयोग नाधन भी है और निष्ठा भी, परंतु सन्यास लिफ निष्ठा है। निष्ठाका अर्थ है, अंतिम अत्रत्था।

रविदार, २०-३-'३२

# इर्ग अध्याय<sub>न</sub>

# र्५ ) आत्मोद्धारकी आकाक्षा र

पाँचवे अध्यायमे हम कल्पना और विचारके द्वारा देख सके कि मनुष्य ऊँची-से-ऊँची उडान कहॉतक मार सकता है। कर्म, विकर्म, अकर्म मिलकर नारी सावना पृणे होती है। कर्म रथृल वस्तु है। जो-जो स्वधर्म-कर्म हम करे, उनमें हमारे मनका महयोग होना चाहिए। मानसिक जिक्षणके छिए जो कर्म किया जाय, यह विकर्म, विशेष कर्न अथवा सुरम कर्म है। आवज्यकता कर्म और विकर्म, दोनो-की है। इन दोनोका प्रयोग करते-करते अकर्मकी भूमिका तैयार होती है। हमने पिछले अध्यायमे देख ित्या कि इस भूमिकामे कर्म और सन्यान, दोनो एकरूप ही हो जाते हैं। अब छठे अध्यायके आर्भमे फिर कहा है कि कर्नयोगीकी भूमिका सन्यासीकी भूमिकासे अलग दिसाई देनेपर भी अक्षरण एकस्प है। केवल दृष्टिका अन्तर है। पॉचवे अध्यायमे जिस अवस्थाका वर्णन किया गया है, उसके सावन सोजना, यह वाटके अध्यायोका विषय है।

कई छोगोकी ऐसी एक भ्रामक कल्पना है कि परमार्थ, गीता आवि ब्रन्य नायुओंके लिए हैं। एक गृहस्थने कहा-'भी कोई सायु नहीं हूँ।' इसका अर्थ यह हुआ कि साधु नामके कोई प्राणी है, जिनमेसे वे नहीं है। जैसे घोड़े, सिंह, भाख, गाय आदि प्राणी है, वैसे ही साधु नामके भी कोई प्राणी है और परमार्थकी कल्पना केवल उन्हींके लिए हैं। श्रेप जो व्यावहारिक जगत्में रहते हैं, वे सानो किसी और जातिके हैं। उनके विचार अलग, आचार अलग । इस कल्पनाने साधु-संत और व्यावहारिक छोग, ऐसी हो अलग-अलग जातियाँ वना दी है। 'गीता-रहस्य' में तिलक महाराजने इस वातकी ओर ध्यान

सीचा है। 'गीता-प्रनथ सर्वेमाधारण वर्यावहारिक लोगोके लिए हैं' उनका यह कथन में अक्षर्श सही मानता हूँ। भगवद्गीता नारे ससारके लिए है। परमार्थ-विपयक समस्त साधन प्रत्येक व्यावहारिक मनुष्यके ठिए है। परमार्थ सिखाता है कि अपना व्यवहार शुद्ध और निर्मल रखकर मनका समाधान और गांति कैसे प्राप्त की जाय ? व्यवहार शुद्ध कैसे किया जाय-यह वतानेके छिए गीता है। जहाँ-जहाँ तुम व्यवहार करते हो, वहाँ-वहाँ गीता आती है। परतु वह आपको वहाँकी वहाँ रखना नहीं चाहती। आपका हाथ पकडकर वह अतिम मजिलतक आपको ले जायगी। एक प्रसिद्ध कहावत है न कि 'पर्वत चिंद मुहम्मदके पास न आये, तो मुहम्मद पर्वतके पास जायगा। मुहम्मदको यह चिंता है कि मेरा सदेश जड पर्वततक भी पहुँचे । पर्वत जड़ है, इसिछए मुहम्मद उसके आनेकी वाट नहीं जोहता, रहेगा। यही वात गीता-प्रंथकी है। कैसा ही वीन-दुर्वछ हो, गॅवार हो, गीता उसके पास पहुँच जायगी। परंतु इसिंटए नहीं कि उसे जहाँ-का-तहाँ रख दे, विलेक इसिछिए कि उसे हाथ पकडकर आगे हे जाय, ऊपर उठाये। गीता चाहती है कि मनुष्य अपना व्यवहार गृह करके परमोच स्थितिको प्राप्त करे। इसीके लिए गीताका जन्म हुआ है।

अतएव "मै जड हूँ, व्यवहारी हूँ, सासारिक जीव हूँ"—ऐसा कहकर अपने आसपास वाड मत लगाओ। मत कहो कि "मेरे हाथोसे क्या होगा है इस साढ़े तीन हाथके गरीरमे ही मेरा सारसर्वस्व है।" ऐसी वंधनोकी दीवारे अपने आसपास खडी करके पशुवत व्यवहार् मत करो। तुम तो आगे वढ़नेकी—ऊपर चढनेकी हिम्मत रखो।

#### ''उद्धरेटात्मनात्मान नात्मानमवसाटयेत्''

ऐसी हिम्मत रखों कि मैं अपनेको अवदय ऊपर चढा ले जाऊँगा। यह मानकर कि मैं क्षुद्र सांसारिक जीव हूँ, मनकी गक्तिको मार मत जाले। कल्पनाको पंख काट मत डालो। अपनी कल्पनाको विज्ञाल

वनाओं। चंड्रलका उटाहरण अपने सामने रखों। प्रात काल सूर्यकों देखकर चंड्रल कहता है कि मैं सूर्यतक उड़ जाऊँगा। वसा ही हमें वनना चाहिए। अपने दुर्वल पखोंसे चंड्रल वेचारा कितना ही ऊँचा उड़े, तो भी वह सूर्यतक कैसे पहुचेगा १ परंतु अपनी कल्पना-शक्तिद्वारा वह सूर्यको अवज्य पा सकता है। हमारा आचरणं इससे उलटा होता है। हम जितने ऊँचे जा मकते थे, उतने भी न जाकर अपनी कल्पना और भावनाओपर रकावटे डालकर अपने आपको और नीचे गिरा लेते हैं। जो शक्ति प्राप्त हे, उसे भी अपनी हीन-भावनासे नष्ट कर लेते हैं। जहाँ कल्पनाके ही पाँव टूट गये, तो फिर नीचे गिरनेके सिवा क्या गित होगी १ अत कल्पनाका रख हमेगा उपरकी ओर होना चाहिए। कल्पनाकी सहायतासे मनुष्य आगे वहता है, अत दल्पनाको सिकोंड़ मत डालो।

स्यूछ मार्गको तजो नहीं।

पडे जगतमे रही, न इन-उत भटको भैया व्यर्थ कही । क

ऐसा रोना मत रोने रहो। आत्माका अपमान मत कर लो। साधक पाम यदि विज्ञाल कल्पना होगी, आत्म-विश्वास होगा, तभी वह टिक सकेगा। इसीसे उद्घार होगा। परंतु वर्म तो साधु-सतोक लिए ही है, साधु-संतोक पास गये भी, तो यह प्रज्ञारित-पन्न लेनेके लिए कि 'तुम जिस स्थितिमे हो, उसमें यही व्यवहार उचित है' ऐसी कल्पना छोड दो। ऐसी भेदात्मक कल्पनाएँ करके अपनेको वंयनमें मत खाले। यदि उच्च आकाका नहीं रखोंगे, तो एक पग भी आगे नहीं वढ सकोंगे।

यह दृद्धि, यह आकाक्षा, यह सहान् भावना यदि हो, तव तो सायनोका जोड-नोड आवज्यक है, नहीं तो फिर सारा किस्सा ही समाप्त । वाह्य कर्मकी सहायनाके छिए मानसिक साधनरूपी विकर्म

र घोपट मार्गा सोट्ट नको । ससारामिव ऐस आपुरुा उगा च मटकत फिर नको ।

वताया है। कर्मकी सहायताके छिए विकर्म निरंतर चाहिए। इन होनोकी सहायतासे अकर्म नामक जो दिन्य स्थिति प्राप्त होती है, वह और उसके प्रकार पॉचवे अध्यायमें देखे। इस छठे अध्यायसे विकर्मके प्रकार वताये गये हैं। मानसिक साधना वतायी गयी है। इस मान-सिक साधनाको समझानेसे पहले गीता कहती है—

"भेया जीव, तुम देव हो नकते हो। तुम यह दिव्य आकाक्षा रखो। मनको मुक्त वनाकर उसके पखोको सुदृढ़ वनाओ।" साधनाके— विकर्मके—भिन्न-भिन्न प्रकार है। भक्ति-योग, ध्यान, ज्ञान-विज्ञान, गुण-विकास, आत्मानात्म-विवेक आदि नाना प्रकार है।

छठे अध्यायमे 'व्यान-योग' नामक सावन-प्रकार वताया गया है।

### 🗸 ( २६ ) चित्तकी एकात्रता

द्यान-योगमे तीन वाते मुख्य है—(१) चित्तकी एकाप्रता, (२) चित्तकी एकाप्रताके छिए उपयुक्त जीवनकी परिमितता और (३) साम्यद्या या सम-दृष्टि। इन तीन वातोके विना सची साधना नहीं हो सकती। चित्तकी एकाप्रताका अर्थ है, चित्तकी चंचळतापर अंकुम। जीवनकी परिमितताका अर्थ है, सब कियाओं का नाप-तोळकर होना। सम-दृष्टिका अर्थ है, विश्वकी ओर देखनेकी उदार दृष्टि। इन तीन वातोको लेकर ध्यान-योग वन जाना है। इन त्रिविध साधनाके भी साधन है। वे है अभ्यान और वैराग्य। इन पाँचो वातोकी थोड़ी-सी चर्चा हम यहाँ करे।

ण्हले चित्तकी एकायताको लीजिये। प्रत्येक काममे चित्तकी एकायता आवश्यक है। ज्यावहारिक वातोमे भी चित्तकी एकायता चाहिए। यह बात नहीं कि ज्यवहारमें अलग गुणोकी जरूरत है और परमार्थमें अलग। ज्यवहार हो, उसका यश और अपयश आपकी एकायतापर अवलिवत है। ज्यापार, ज्यवहार, जालु-जोवन, राजनीति, कूटनीति किसीको भी लेलीजिये, इनमें जो कुछ यश मिलेगा, वह

उन-उन पुरुपोके चित्तकी एकायताके अनुसार मिलेगा। नेपोलियनके लिए कहा जाता है कि वह युद्धकी व्यवस्था जहाँ एक वार ठीक-ठीक लगा देता कि फिर समर-भूमिमे गणितके सिद्धात हल किया करता था। डेरा-तंबुल्लोपर गोले वरसते, सैनिक मरते, परंतु नेपोलियनका चित्त अपने गणितमे ही मग्न रहता। मैं यह नहीं कहता कि नेपोलियनका लियनकी एकाप्रता वहुत वहीं हुई थी। उससे भी ऊँचे वरजेकी एका-त्रताके उवाहरण विचे जा सकेगे, परंतु एकाप्रता उसके पास किननी थी, यह वेखो। खलीका उमरकी भी ऐसी ही वात कही जाती है। बीच लड़ाईमें जब नमाजका वक्त हो जाता, तो वह बड़ी समरभूमिमे चित्त एकाप्र करके घुटने टेककर नमाज पढ़ने लगता और उसका चित्त इतना एकाप्र हो जाता कि उसे यह होग भी नहीं रहता कि किमके आडमी कट-मर रहे हैं। पहरेके मुसलमानोकी इस परमेश्वर-निष्टाके ही कारण, इस एकाश्वताके ही कारण इसलाम-धर्म इतना फैला था।

उस दिन मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर था। उसके जरीरमें तीर चुम गया। इससे उसे वडी वेदना हो रही थी। तीर र्साचनेकी चेट्टा करते, तो हाथ लगाते ही वेदना और वह जाती थी। इससे वह तीर भी नहीं खींचा जा सकता था। क्लोरोकार्म जैमी वेहोग करनेकी द्याउस समय थी नहीं। वडी समस्या खडी हो गयी। कुछ लोग उस फकीरको जानते थे। वे आगे आकर घोले—"तीर अभी मन निकालो। यह फकीर नमाज पढ़ने वेठेगा, तव निकाल लेगे।" आमकी नमाजका वक्त हुआ। फकीर नमाज पढ़ने लगा। पलभरमें ही उसका चित्त इतना एकाम हो गया कि तीर उसके वदनसे निकाल लिया गया, तो भी उसे मालूम नहीं हुआ। कैसी जबरदम्न है यह एकामता!

साराग यह कि व्यवहार हो या परमार्थ, चित्तकी एकायताके विना उनमें सफलता मिलनी कठिन है। यदि चित्त एकाय रहेगा, तो फिर सामर्थ्यकी कभी कभी न पड़ेगी। साठ वर्षके वृद्दे होनेपर भी किसी नौजवानकी तरह तुममें उत्साह और सामर्थ्य दीख पड़ेगी। मनुष्य ज्यां-ज्यां युहापेकी तरफ जाय, त्यां-त्यां उसका मन अधिक मजवूत होता जाना चाहिए। फलको ही देखिये न १ पहले वह हरा होता है, फिर पक्ता है, फिर मडता है, गलता है और मिट जाता है, परन्तु उसका भीतरका बीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है। यह बाहरी गरीर नड़ जायगा, गिर जायगा, परतु बाहरी गरीर फलका लार-सर्वस्य नहीं है। उसका लार-सर्वस्य, उसकी आत्मा तो है बीज। यही बात गरीरकी है। गरीर भले ही बूढा होता चला जाय, परन्तु स्मरणगिक तो बढ़ती ही रहनी चाहिए, बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए। परन्तु ऐसा होता नहीं। मनुष्य कहता है—"आजकल मेरी स्मरण-गिक्त कम हो गयी है।" "क्यों ?" "अब बुढापाआ गया है।" तुम्हारा जो जान- विद्या या स्मृति है, वह तुम्हारा वीज है। गरीर बूढा होरे-से ज्यों-ज्यों ढीला पडता जाय, त्यों-त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए। यह विना एकाव्रताके नहीं हो सकता।

# ्राप्ते ( २७ ) एकात्रता कैसे साघें १

अव एकाग्रता तो होनी चाहिए, पर वह हो कैसे <sup>१</sup> उसके छिए क्या करना चाहिए १ भगवान् कहते हैं, आत्मामे मनको स्थिर करके 'न किचिविष चिन्तयेत'—वृसरा कुछ भी चिन्तन न करे।

परन्तु यह सघे कैसे ? मनको विल्कुल जात करना वहे महत्त्वकी वात है। विचारों के चक्रको जोरसे रोके विना एकामता होगी कैसे ? वाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाय, परंतु भीतरी चक्र तो चलता ही रहता है। चित्तकी एकामताके लिए ये वाहरी सावन जैसे-जैसे काममे लाते हैं, वैसे-वैसे भीतरके चक्र अधिक वेगसे चलने लगते हैं। आप आसन जमाकर तनकर वैठ जाइये, ऑखे स्थिर कर लीजिये। परन्तु इतनेसे मन एकाम नहीं हो सकेगा। मुख्य वात यह है कि सनका चक्र वंद करना सथना चाहिए।

वात यह है कि वाहरका यह अपरंपार ससार, जो हमारे मनमें भरा रहता है, उसको बंद किये विना एकाप्रता अशक्य है। अपने आत्माकी अपार ज्ञान-शक्ति हम वाह्य क्षुत्र वस्तुओमे खर्च कर डाळते है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह दूसरेको न छटते हुए स्यय अपने प्रयत्नसे घनी हो जानेवाला पुरुष आवज्यकताके विना खर्च नहीं करता, उसी तरह हमें भी अपने आत्माकी ज्ञान-क्रांकि क्षुड़ वातोंके चितनमें रार्च नहीं करनी चाहिए। यह ज्ञान-ज्ञांकि हमारी अमृल्य थाती है, परंतु इम उसे रथृल विपयोमे खर्च कर डालते है। यह साग अच्छा नहीं बना, इसमें नमेक कम पडा। अरे भाई, कितनी रत्ती नमक कम पडा १ तमक तनिक-सा कम पडा, इस महान् विचारमे ही हमारा ज्ञान रूर्च हो जाता है। वच्चोंको पाठवालाकी चहारतीवारी-के अन्द ही पहाने है, क्योंकि कहते है कि यदि पेडके नीचे पढायेगे, तो काँवे, कोयल और चिडियाँ देखदार उनका सन एकाप्र नहीं होगा। बच्चे ही जो उहरे। कोवे, चिडियाँ नहीं दिखाई दी, तो हो गयी ण्ळात्रता <sup>।</sup> परंतु अब हम हो गये है घोडेके वरावर । हमारे अव सीग निक्ल आये हैं। यदि हमें मात-सात दीवारोंके अदर भी किसीने वंद कर दिया, तो भी हमारे सनकी एकाप्रता नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया-की छोटीसे छोटी वार्ताकी चर्चा हमे करनी है। जो ज्ञान परमेश्वरकी प्राप्ति करा सकता है, उसे हम साग-सब्जीके जायकेनी चर्चा करनेसे ही यो देते हैं और उसमे कृतार्थता मानते हैं।

विन-रात ऐसा यह भयानक मंसार हमारे चारा ओर, भीतर-वाहर, वृ-वृ करता रहता है। प्रार्थना अथवा भजन करनेमें भी हमारा हेतु वाहरी ही रहता है। परमेश्वरसं तन्मय होकर एक क्षणके लिए भी संसारको भुलानेकी भावना ही नहीं रहती। प्रार्थना भी एक विखावा है। ऐसी जहाँ मनकी स्थिति हैं, वहाँ आसन जमाकर चैठना और ऑस मूंवना सब व्यर्थ है। मनकी वोड निरंतर वाहर ही होते रहनेसे मनुष्यकी सारी मामर्थ्य नष्ट हो जातो है। किसी भी प्रकारकी व्यवस्या, नियंत्रण-शक्ति मनुष्यमें नहीं रहती। इसका अनुभव आज हमारे वेशमें पग-पगपर हो रहा है। वास्तवमें भारतवर्ष तो परमार्थ-भूमि ह। यहाँके लोग पहले ही ऊँची हवामे उड़नेवाले समझे जाते

हैं। पर ऐसे देशमें हमारी-आपकी क्या दशा है १ छोटी-छोटी वातोकी इतनी चिंताके साथ चर्चा और पिष्टपेपण करते हैं कि जिसे देखकर दुख होता है। क्षुद्र विपयोमें ही हमारा चित्त डूवा रहता है।

कथा-पुराण-श्रवणमें मोठी नींद सदा आ जाती हैं। पडते ही विस्तरपें छेकिन चिन्ता मनको खाती है। कर्मकी नित ऐसी गहना। उसे रोनेसे क्या पाना १५

कथा-पुराण सुननेके छिए जाते हैं, वहाँ नीट आ घरती है और नीट छने जाते हैं, तो वहाँ चिता और विचार-चक्र ग्रुक्त हो जाता है। एक ओर जून्यायता, तो दूसरी ओर अनेकायता। एकायताका कहीं पता नहीं। इतना यह सनुष्य इद्रियोका गुलाम है। एक वार किसीने पूछा—"ऑखे अधमुँ रखनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है ?" मैंने कहा—"मरल ही उत्तर देता हूँ। ऑखे विलक्षल मूँ हें ले, तो नीट लग जाती है। खुली रखे, तो चारों ओर दृष्टि जाकर एकायता नहीं होती। ऑखे मूँ दनेसे नीट लग जाती है, यह तमोगुण हुआ। खुली रखनेसे दृष्टि सब जगह जाती है, यह रजोगुण हुआ। इसलिए वीचकी रिथति कही है।"

तात्पर्य यह है कि सुनकी स्थित वढ़ विना एकाप्रता नहीं हो सकती। सनकी स्थिति छुद्ध होनी चाहिए। केवल आसन जमाकर बेठनेसे वह नहीं प्राप्त हो सकती। इसके लिए हमारे मव व्यवहार छुद्ध होने चाहिए। व्यवहार छुद्ध करनेके लिए उसका उद्देश्य वदलना चाहिए। व्यवहार व्यक्तिगत लाभके लिए, वासनात्रप्तिके लिए, अथवा वाहरी वातोंके लिए नहीं करना चाहिए।

व्यवहार तो हम दिनभर करते रहते है। आखिर दिनभरकी इस उधेडुवनका हेत क्या है ?

कथा पुराण ऐकता। झोपे नाडिले तत्त्वता
 खाटेवरी पडता। न्यापी चिंता तळमळ
 ऐसी गहन कर्मगित। काय तयासी रडती॥

इसी हेतु मेरा सारा परिश्रम। अतकी ये घडी होवे मीठी॥+

सारी उधेडवुन, सारी दौड-धूप इसीलिए न कि हमारा अंतिम दिवम मधुर हो जाय १ जिन्दगीभर कड आ विप क्यो पचाते है १ इमीलिए कि अंतिम घड़ी, वह मरण पवित्र हो जाय। दिनकी अंतिम घड़ी जामको आती है। आजके दिनका सारा काम यदि पवित्र भावसे किया जाय, तो रातकी प्रार्थना मधुर होगी। वह दिनका अंतिम क्षण यदि मधुर हो गया, तो दिनका सारा काम सफल समझो। तव मेरा मन एकाग्र हो जायगा।

एकायताके लिए ऐसी जीवन-शुद्धि आवश्यक है। वाह्य वरतुओका चितन छूटना चाहिए। मनुष्यकी आयु वहुत नहीं है, परंतु इस थोडी-सी आयुमे भी परमेश्वरीय सुसका रवाद लेनेकी सामर्थ्य है। दो मनुष्य विलक्षल एक ही साँचेमें ढले, एक-सी छाप लगे हुए। दो ऑखे, उनके वीच एक नाक और उस नाकमे दो नासा-पुट। इस तरह विलक्षल एक-से होकर भी एक मनुष्य देव-तुल्य होता है, तो दूसरा पशु-तुल्य। ऐसा क्यों होता है १ एक ही परमेश्वरके वाल-वचे— सब एक ही खानिकें।

है, तो फिर यह फर्क क्यो पड़ता है ? इन दो व्यक्तियांकी जाति एक है, ऐमा विश्वास नहीं होता। एक नरका नारायण है, तो दूसरा नरका वानर।

मनुष्य कितना ऊँचा उठ सकता है, इसका नमूना दिखानेवाले लोग पहले भी हो गये हैं और आज भी हमारे वीच है। यह अनुभवकी वात है। इस नर-देहमें कितनी शक्ति है, इसको दिखानेवाले संत पहले हो गये हैं और आज भी हैं। इस देहमें रहकर यदि मनुष्य ऐसी

याजसाठीं केळा होता अहहास शेवटचा टीस गोड व्हावा ॥

<sup>†</sup> अववी एकाची च वीण।

अद्भुत करनी कर सकता है, तो फिर भला मैं क्यों न कर सकूँगा ? मैं अपनी कल्पनाको मर्यादामें क्यों वॉध हूँ ? जिस नर-देहमें रहकर दूसरे नर-वीर हो गये, वही नर-देह मुझे भी मिली है, फिर मेरी ऐसी द्या क्यों ? कही-त-कहीं मुझसे भूल हो रही है। मेरा यह चित्त सदैव वाहर जाता रहता है। दूसरेके गुण-डोप देखनेमें वह वहुत वाहियात हो गया है। परन्तु मुझे दूसरेके गुण-डोप देखनेकी जरूरत क्या है ?

कहाँ गुण-दोप पराये देखूँ। कमी क्या मुझम दोपोंकी।\*

खुट मुझमें क्या टोप कम है। यदि मैं सदैव दूसरोकी छोटी-छोटी वाते देखनेमें ही तल्छीन रहा, तो फिर मेरे चित्तकी एकायता सधेगी कैसे? उस दशामें मेरी स्थिति टो ही प्रकारकी हो सकती है। एक तो शून्य-अवस्था अर्थात् नीट और दूसरी अनेकायता। तमोगुण और रजोगुणमें ही मैं उठझता रहूँगा।

भगवान्ने यह अवझ्य कहा है कि चित्तकी एकायताके लिए इस तरह वैठो, इस तरह ऑस रखो, इस तरह आसन जमाओ आदि, परन्तु इन सबसे लाभ तभी होगा, जब पहले चित्तकी एकायताके हम कायल हो। मनुष्यके चित्तमे पहले यह जम जाय कि चित्तकी एका-यता आवश्यक है, फिर तो मनुष्य स्वत ही उसकी साधना और मार्ग ढुँढ निकालेगा।

( २८ ) जीवनकी परिमितता

चित्तकी एकाग्रतामे सहायक दूसरी वात है, जीवनकी परिमितता। हमारा सब काम नपा-तुला होना चाहिए। गणित-शास्त्रका यह रहस्य हमारी सब क्रियाओमे आ जाना चाहिए। औपघ जैसे नाप-तौलकर लो जाती है, वैसे ही आहार-निद्रा भी नपी-तुली होनी चाहिए। सब जगह नाप-तौल चाहिए। प्रत्येक इन्द्रियपर पहरा वैठाना चाहिए। मै

कास्या गुणटोप पाहू आणिकाचे ।
 मज काय त्याचे उणे असे ॥

ज्यादा तो नहीं खाता, अधिक तो नहीं सोता, जरूरतसे ज्यादा तो नहीं देखता—ऐसा व्यान वारीकीसे निरन्तर रखना चाहिए।

एक साहव किसी व्यक्तिके वारेमे कह रहे थे कि वे किसीके कमरेमे जाते. तो एक मिनटमे उनकी निगाहमे आ जाता था कि उसमे कहाँ क्या रखा है १ मैने मनमें कहा- "भगवन्, यह महिमा मुझे न प्राप्त हो।" क्या में उसका मंत्री हूँ, जो पाँच-पचाम चीजाकी सूची मनमे रखूँ १ या मुझे चोरी करनी है १ माबुन यहाँ था, यडी वहाँ थी, इससे मुझे क्या करना है १ इस ज्ञानकी मुझे क्या जरूरत १ ऑग्वोकी यह फजूलियात मुझे छोड देनी चाहिए। यही वात कानकी है। कानपर भी पहरा रखो। कुछ छोग ऐसा सानते है कि यदि कुत्तोकी तरह हमारे कान होते, तो कितना अच्छा होता । जियर चाहते, उधर एक अणमे उन्हे हिलाया करते। मनुष्यके कानमे परमात्माने यह कमर ही रख दी। परन्तु कानकी यह वाहियात शक्ति हमे नहीं चाहिए। वसे ही यह मन भी बहुत जबरदस्त है। जरा कही खटका हुआ, आहट हुई कि गया उधर त्यान । अत जीवनमें नियमन और परिमितता लाओं। खराव चीज नहीं देखें । खराव किताव नहीं पढें । निन्दारतुति नहीं सुने। मदोप वस्तु तो दूर, निर्दोप वरतुओका भी जरूरतसे ज्यादा सेवन न करे। छोछपता किसी भी प्रकारकी न होनी चाहिए। गराव, पकोडी, रसगुल्ले तो होने ही नहीं चाहिए, परत सतरं, केले, मोमम्बी भी बहुत नहीं चाहिए। पर-आहार यो शुद्ध आहार है, परन्त वह भी अनाप-जनाप नहीं होना चाहिए। जीसका रवेच्छाचार भीतरी मालिकको सहन न होना चाहिए। इन्त्रियोपर वाक रहनी चाहिए कि यदि हम ऊट-पटॉग करेंगे, तो भीतरका मालिक हमे जरूर सजा देगा। नियमित आचरणको ही जीवनकी परिमितता कहते है।

#### (२१) मगल-दृष्टि

तीसरी वात है समदृष्टि होना। समदृष्टिका अर्थ ही हे-छुभ-दृष्टि। गुभदृष्टि प्राप्त हुए विना चित्त एकात्र नहीं हो सकता। सिह- हाना बड़ा बनगाज है. परंतु चार काम चलकर पीछे देखता है। हिंसर नित्को गणाज्या जैसे प्राप्त होगी है होर. आवे. किली. इनहीं जारे तमेशा जिस्सी राजी हैं। उनकी निगान चारकी. पबराबी हुई होती हैं। हिंस प्रतिशेषा रोमा ही ताल रहेगा। चास्य-रहि आसी चाहिए। यह सारी मूछि मगलाय साप्तम होनी चाहिए। जैसे सुले खुड ज्यमेगर दि हास है विसा ही सारी सुद्धियर मेगर विश्वास होना चाहिए। यह। इन्हें की हात ही ज्या है? सब हुए हाउ आर पवित्र है।

बर दिवा सरगार है। स्वेति प्रकेरवर वर्षा देखभार प्रस्ता है। प्रवेजन्मीय प्राजीताने भी लेमा ही प्रवाह—

ेसर अपारने जिसासमान हे और समार उब दीठ जनहों. बढ़ रण है।

्र तमामे उछ भी तिगाउ मही है। अगर जिमाउ वही है। ये वह है मेरी दर्शि। देवी मेरी हर्डि वैची वह सृष्टि। यहि में लाल रगणा चन्मा चढ़ा खुगा हो सारी सृष्टि छालकीन्साट दिस्मई बेगी। जलती हुई दिपाई बेगी।

रामदान रामायम लियते जाते और शिष्यों में पटकर मुनाने जाते थे। इनुसान भी गुन समें उसे मुनते में लिए आपर बेठते थे। समर्थ रामनासने लिया था— उनुसान अभार-यनमें गर्छ। वहाँ उन्होंने समेन पुछ नेयों। यह मुनते ही वहाँ जहने हिन्स इनुसान प्रमुद्ध हो गर्छ और मेंने भीने समेन पुछ नहीं देये। लाल नेये थे। नुमते सला लिया है। उसे सुमान लो। समर्थने बहा— भीने शिन लिया है। नुमने समेन ही हुए नेये थे। हनुसानने प्रमु भी स्वतः यहाँ गया था और में भी बूठा अपने बना ग्रासने प्रमु में स्वतः यहाँ गया था और में भी बूठा अपने बना ग्रासने प्रमु मानने प्रमु में स्वतः यहाँ गया था और में भी बूठा अपने बना ग्रासने एक हो रही थी इसिन हिन्स मुल उन्हें लाल नियाई निये। हम समुद्र प्रथाना आग्राम यहाँ हिन्स में स्वतः वाला मानति भी हमें हमारी आरो नेयने जिस्सी हमारी हमारी समार भी हमें में मानी नियाई देता।

यि हमारे मनको इस वातका निश्चय न हो कि यह मृष्टि शुभ है, तो चित्तकी एकायता नहीं हो सकती। जवतक में यह समझता रहूंगा कि सृष्टि विगडी हुई है, तवतक में सगक दृष्टिसे चारो ओर देखता रहंगा । कवि पक्षियोंकी स्वतंत्रताके गीत गाने है । उनमे कहना चाहिए कि जरा एक बार पक्षी होकर देखो तो। फिर उनकी आजादीकी मही कीमत माळ्म हो जायगी। पक्षियोकी गर्टन बराबर आगे-पीछे एक-सी नाचती रहती है। उन्हें मतत दूसरोंका भय छगा रहना है। चिडियाको आमनपर ला विठाओ। क्या वह एकात्र हो जायगी ? मेरे जरा निकट जाते ही यह फुरेंने उड जायगी। यह डरेंगी कि कही यह मुझे मारने तो नहीं आ रहा है १ जिनके दिमागमें एसी भयानक कल्पना है कि यह सारी दुनिया अक्षक है-मंद्वारक है, उन्हें शांति कहाँ ? जयतक यह खयाल दिमागसे न निकलेगा कि अपना सब सकती। समद्वष्टिकी भावना करना ही उसका उत्तम मार्ग है। आप नर्वत्र मागल्य देखने छग जाइये, चित्त अपने आप शान्त हो जायगा ।

विसी दुखी मनुष्यको कल्कल वहनेवाली नटीके किनारे ले जाड्ये। उसके स्वच्छ-शात प्रवाहको देखकर उसकी वेचेनी कम हो जायगी। वह अपना दुख भूल जायगा। उस झरनेमे, उस प्रवाहमे इतनी शक्ति कहाँ से आ गशी १ परमेश्यरकी शुभ शक्ति उससे प्रकट हुई है। वेटोमे झरनोंका वडा ही सुन्टर वर्णन है—

अतिग्टन्तीनाम् अनिवेशनानाम्

ण्मे ये झरते हैं। झरता अखंड यहता है, उसका अपना कोई घर-वार नहीं, वह संन्यामी है। ऐसा पवित्र झरता एक क्ष्णमें मेरे मनको एकात्र बना देता है। ऐसे सुन्दर झरनेको देखकर प्रेमका, जानका स्रोत मेरे मनमें क्यों न उमड पड़े ?

यह वाहरका जड़ पानी भी यदि मेरे मनको इतनी जाति प्रदान कर मकता है, तो फिर मेरी मानस-दरीमे यदि भक्ति और ज्ञानका चिन्मय झरना वहने लगे, तो मेरे मनको कितनी जाति प्राप्त होगी ।

मेरे एक मित्र हिमालयमे—काश्मीरमे-धूम रहे थे। वहाँ के पवित्र पर्वतों के, सुन्दर जल-प्रवाहों के वर्णन लिख-लिखकर मुझे सेजत थे। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि जो जल-स्रोत, जो पर्वत-माला, जो ग्राभ समीर तुम्हें अनुपम आनद देते हैं, उन सवका अनुभव मुझे अपने हृदयमें हो सकता है। अपनी अंत सृष्टिमें मैं नित्य उन सव रमणीय हृज्यों को देखता हूँ। अत तुम्हारे बुलानेपर भी मैं अपने हृदयके इस भव्य-दिव्य हिमालयको छोड़कर नहीं आऊँगा।

#### स्थावराणा हिमाख्य ।

स्थिरताकी मूर्तिके रूपमे जिस हिमालयकी उपासना न्धिरता लानेके लिए करनी है, उसका वर्णन सुनकर यदि मैने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, तो उससे क्या लाभ <sup>१</sup>

सारांग, चित्तको जरा गांत कीजिये। चित्तको मगल-दृष्टिसे देखिये, तो फिर आपके हृद्यमे अनंत झरने वहने छगेगे। कल्पनाओं दिव्य तारे हृदयाकागमे चमकने छगेगे। पत्थर और मिट्टीकी ग्रुम वस्तु देखकर यदि चित्त गात हो जाता है, तो फिर अंत लृष्टिके हृग्य देखकर क्यों न होगा? एक बार मैं त्रावणकोर गया था। एक दिन समुद्र-किनारे वेठा था। वह अपार समुद्र, उसकी धू-धू गर्जना, सायं-काछका समय, मैं स्तव्ध, निश्चेष्ट वेठा था। मेरे मित्रने वहीं समुद्र-किनारे कुछ फल वगैरा खानेके छिए छा दिये। उस समय वह सात्त्विक आहार भी मुझे विपकी तरह छगा। समुद्रकी वह ॐ-ॐ गर्जना मुझे भामनुस्मर युद्धय च' इस गीता-वचनकी याद दिला रही थी। समुद्र सतत स्मरण कर रहा था और कर्म भी कर रहा था। एक छहर आयी, वह गयी और दूसरी आयी। उसे एक क्षणके छिए विश्वाति नहीं। यह दृश्य देखकर मेरी भूख-प्यास उड़ गयी थी। आखिर उस समुद्रमे ऐसा क्या था। उस खारे पानीकी छहरोंको उछछते हुए देखकर यदि मेरा हृद्य उछछने छगता है, तो फिर जान

ओर प्रेसके अयाह सागरके हृहयमे हिळोरें मारनेपर में कैसा नाच उठ्गा । वेदिक ऋषिके हृहयमें ऐसा ही समुद्र हिळोरे सारता था—

अत यमुद्रे हृदि अवरायुपि पृतस्य 'पाग अभिचापक्रीमि यमुद्रादमिमंद्यमानुदारन

इस दिव्य भाषापर भाष्य छिखते हुए वेचार भाष्यकारोकी भी फजीटत होनेकी नीवत आ गथी। कैसी वट घृतकी धारा १ केसी वह मधुकी धारा १ क्या मेरे अंत ममुद्रमें भारी छहरे उठेगी १ नहीं, नहीं। मेरे हृदयमें तो दृष, मधु और वीकी छहरे हिलोरे मार रही है।

## √ (३०) बालक गुरु

हृदयके इस समुद्रको निहारना सीयो। बाहरके निरम्न नील आफाशको दयकर चित्तको भी निर्मेळ आर निर्हप बनाजा। सच पृष्ठो, तो चित्तकी एकावता एक खेल है, माम्ली वात है। चित्तकी व्ययता ही अरवाभाविक आर अनेसर्गिक है। छोटे वबीकी ऑग्राकी जोर एकटक होकर देखी। छोटा वद्या टकटकी छगाकर देखता हैं, लेकिन तुम दय बार पलक गिराओगे। बद्योका मन तुरत एकाय हो जाता है। चार-पॉच महीनेके बचेको बाहरकी हरी-भरी लृष्टि दिखलाओं । यह एक-गा देखता रहेगा । म्त्रियांकी तो एसा सान्यता है कि वाहरकी हरियालीको देखकर उसकी विद्या भी हरे रंगकी हो जाती है। मानो सब इहियो ही ऑस बनाकर वह देखता है। छोटे वंबके मनपर किसी भी घटनाका चडा प्रभाव पडता है। जिलागानी करते हैं—''शुरू के दो-चार सालांमं जो जिल्ला वालकोको मिल जानी है, वही बारतिवक शिक्षा है।" आप कितने ही विद्यापीठ, पाठकाला, संघ कायम फीजिये, गुरुमें जो शिक्षा मिली है, वह फिर कभी नहीं मिल मकती । विक्षा-विषयमं मेरा सर्वव हे । दिन-दिन मुझ यह निश्चय होता जा रहा है कि इस बाहरी जिलाका परिणाम जन्यवत है।

आर्भिक संरकार वज्रलेप हो जाते हैं। बादके जिक्षणको बाहरी रंग, उपरी बिल्डी नमझो। माबुन लगानेसे ऊपरका दाग, मेल निकल जाता है, परतु चमड़ीका काला रंग कैसे चला जायगा ? उसी तरह छुत्में जो संस्कार पड जाता है, उसका मिटना कठिन हो जाता है।

तो ये गुरूके संरक्षार चलवान क्यों ? वादके सम्कार कमजोर क्यों ? इसलिए कि चचपनमें चित्तकी एकावता नैसिंगिक रहती है। एकावता होनेके कारण जो संरकार पडते हैं. वे फिर नहीं मिटने। चित्तकी एकावताकी ऐसी महिमा है। जिसे यह एकावता व्राप्त हो। गयी. उसके लिए क्या अञक्य है ?

हमारा सारा जीवन आज कृत्रिम हो गया है। हमारी वालर्जि मर गयी है, नष्ट हो गयी है। जीवनमें बारनिवेक सरनता नहीं। वह द्युष्प्र हो गया है। हम उत्य-पटॉग, जैसे-तैसे चल रहे हैं। डार्बिन साह्य नहीं, बल्कि हम खुट अपनी कृतिसे यह लिख्न कर रहे हैं कि मनुष्यके पूर्वज वंदर थे।

छोटे वचोमे विश्वास होता है। मॉ जो वह वह उनके लिए प्रमाण। जो कहानियाँ उनसे कही जाती है, वे उन्हें असत्य नहीं माल्स होती। की आ बोला, चिडिया बोली, यह सब उन्हें सच माल्स होता है। बचोकी इस मंगल-बृत्तिके कारण उनकी एकात्रता जल्ही हो जाती है।

(३१) अभ्यास, वरान्य और श्रद्धा

तात्पर्य यह कि त्यानयोगके छिए चित्तकी एकायता, जीवनकी परिमिनता और ग्रुभ साम्य-इंटिकी जरूरत है। इसके मिया और भी हो साधन वताये जाते हैं—वैराग्य और अभ्याए। एक है दित्यसक और दूसरा है विवायक। खेतमे घाम उखाडकर फेकना विध्यंसक काम हुआ। इसीको चेराग्य कहते हैं। उसमे बीज दोना विधायक नाम ह। मनमे सिंद्रचारोका पुन-पुन चिंतन करना अभ्यास कह-छाता है। वैराग्य विध्यसक क्रिया है, अभ्यास दिवायक किया। अव

वेराग्य आये कैसे १ हम कहते हैं—आम मीठा है, परंतु क्या यह मिठास निरं आममें हे १ नहीं, निरं आममें नहीं है। हम अपनी आत्माकी मिठास वस्तुमें डालने हैं और फिर वह वस्तु मीठी लगती है। अतः भीतरी मिठासको चखना मीखो। केवल वाद्य वस्तुमें मधुरता नहीं है, विल्क वह 'रखानां रखतम' माधुर्य-सागर आत्मा मेरे निकट है, उसीकी वर्गेलत मीठी वस्तुओं को मिठास मिली है, ऐसी भावना करते रहनेसे मनमें वराग्यका संचार होता है। सीना माताने हनुमान्कों मोतियोंका हार इनाममें विया। हमुमान् मोतियोंकों चवाता, देखता और फेंक देता। उनमें उसे कहीं 'राम' विखाई नहीं देता था। राम तो था उसके हत्यमें। उन्हीं मोतियोंकों लिए लोग लाख रूपये भी दे देते।

इस ध्यान-योगका वर्णन करते हुए भगवान्ने एक वहुत ही महत्त्व-की वात शुरुमें ही बता दी है। वह यह कि मनुष्यको एमा टढ़ संकल्प करना चाहिए कि 'मुझे स्वत अपना उद्घार करना है। में आगे वट्गा। में ऊँची उड़ान मारूँगा। इस नर-देहमें में ज्यो-का-त्या पड़ा नहीं रहूँगा। परमेश्वरके पास जानेका हिम्मतके माथ प्रयत्न करूँगा।'

यह सब सुनते-सुनते अर्जुनके मनमे जका उठी कि "भगवन, अब तो हमारी उम्र बीत गयी। इन्न विनोमें हम मर जायं गे, तो फिर यह साधना किस काम आयगी ?" भगवान्ने कहा—"मृत्युका अर्थ तो हे उदी नींद।" रोज काम करके हम सात-आठ घंटे सोते हैं। इम नींदसे कोई डरता है ? बिल्क नींद न आये, तो फिक पड जाती है। जैसे नींद जरूरी, वसे ही मौत भी जरूरी है। जैसे नींदस उठ-कर फिर हम अपना काम प्रारंभ कर देते हैं, वसे ही मरणके बाद भी पहलेकी यह सारी साधना हमारे काम आ जायगी। जानदंबने 'ज्ञानेश्वरी' में इस प्रसगपर लिखी ओवियोमें मानो अपना आत्मचरित ही लिख दिया हो—

## सातवाँ अध्यायं

### (३२) भक्तिका भव्य दर्शन

साइयो, अर्जुनके सामते जब स्ववर्म-पालतका प्रश्न उपिथत हुआ, तो उसके मनमे रवकीय और परकीयका मोह उत्पन्न हो गया और वह रवधमीचरणको टालनेकी चेष्टा करने लगा। उसका यह वृथा मोह पहले अन्यायमे विखाया गया। इस मोहको मिटानेके लिए वृसरा अध्याय गुरू हुआ। उसमें ये तीन निद्धात वताये गये—(१) आत्मा अमर हे ओर वह सर्वत्र व्याप्त हे, (२) देह नाजवान हे और (३) स्ववर्मका त्याग कभी न करना चाहिए। साथ ही कर्मफल्यागरूपी वह युक्ति भी वतलायी, जिमसे उन सिद्धातापर अमल किया जा सके। उस कर्मयोगका विवरण देते हुए उसमेसे कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन वरतुएँ उत्पन्न हुई। कर्म-विकर्मके संगमसे उत्पन्न होनेवाल दो प्रकारके अवर्म पाँचवे अध्यायमे हमने देख लिये। छठे अन्यायसे भिन्न-भिन्न विकर्म वतानेकी ग्रुरुआत की गयी है। छठे अन्यायसे सावनाके लिए आवज्यक एकाव्रताका महत्त्व वताया गया।

आज सातवाँ अव्याय है। इस अव्यायमें विकर्मका एक नया ही भव्य भवन खोल दिया गया है। मृष्टि-देवीके मिटरमें, किसी विज्ञाल वनमें इस जिस तरह नाना प्रकारके मनोहर हुज्य देखते जाते हैं, वेसा ही अनुभव गीता-प्रंथमें होता है। छठे अध्यायमें एकाप्रताका भवन देखा। अब हम जरा दूसरे भवनमें प्रवेश करे।

उस अवनका द्वार खोलनेके पहले ही भगवान्ने इस मोहकारिणी जगत्-रचनाका रहरय समझा दिया है। एक ही प्रकारके कागजपर एक ही क्वांसे चित्रकार नानाविय चित्र अंकित करता है। कोई सितारिया सात स्वरासे ही अनेक राग निकालता है। बाड्मयके वावन अक्षरोकी महायतांस इस नाना प्रकारके विचार और भाव प्रकट करते हैं। वैसे ही इस सृष्टिको समझो। सृष्टिमं अनंत वस्तुएँ और अनत वृत्तियाँ दिखाई देती है। परंतु यह मारी अंतर्वाद्ध मृष्टि एक ही अखंड आत्मा और एक ही अप्रधा प्रकृति, इस दुहरे मसालेसे वनी हुई है। कोधी मनुष्यका कोय, प्रेमी मनुष्यका प्रेम, दु खीका कर्मर फुरण—ये सब एक ही चैतन्य-शिक खेळ है। इन परस्परिक मार्वोके मृल्मे एक ही चैतन्य यहाँ से वहाँ तक भरा हुआ है। भीतरी चैतन्य एक ही है। उसी तरह बाह्य आवरणका भी स्वरूप एक ता ही है। उसी तरह बाह्य आवरणका भी स्वरूप एक ता ही है। जनमी है, यह आरंभमे ही भगवान वता रहे है। से सारी सृष्टि वनी है, जनमी है, यह आरंभमे ही भगवान वता रहे है।

आतमा और देह, परा और अपरा प्रकृति सर्वत्र एक ही है, फिर मनुष्य मोहमें क्यों पड़ जाता है । भेद क्यों दिखाई देता है । प्रेमी मनुष्यका चेहरा मधुर मालम होता है, तो किसी दमरेको देखकर त्वीयत हटती है। एकसे मिलनेकी और दूसरेको टालनेकी त्वीयत क्यों होती है । एक ही पेमिल, एक ही कागज, एक ही चित्रकार; परंतु नाना चित्रोसे नाना भाव प्रकट होते हैं। चित्रकारकी यही कुरालता है। चित्रकारकी, सितारियेकी उंगलियोंमे ऐसी कुञलता है कि वे हमें रुला देते हैं, हसा देते हैं। यह सारी खूबी उनकी उन उंगलियोंमे है। यह निकट रहे, यह दूर रहे, यह मेरा, वह पूराया—ऐसे जो

यह निकट रहे, यह दूर रहे, यह मेरा, वह पराया—ऐसे जो विचार मनमे आते है और जिनके चलते मनुष्य मोकेपर कर्तव्यसे कतराने लगता है, उसका कारण मोह है। इस मोहसे वचना हो, नो उस मृष्टि-निर्माताकी उंगलीकी करामातका रहरय समक लेना चाहिए। वह वारण्यक उपनिपद्मे नगाडेका दृष्टांत दिया गया है। एक ही नगाडेसे भिन्न-भिन्न नाद निकलते हैं। इस मावोको यदि जीत लेना है, तो नगाड़ा वजानेवालेको पकड़ लेना चाहिए। उसके पकड़मे आते ही सारे नाद पकडमे आ जाते हैं। भगवान एक ही वाक्यमे कहते हैं— "जो मायाको तैर जाना चाहते हैं, वे मेरी शरणमे आये।"

यहाँ वही छीछाये तरे, जो आये शरण मेरे, उन्हें सुख गया इसी किनारे माया-जछ॥

तो यह माया क्या है ? माया कहते है परमेठवरकी शक्तिको, उसकी कठाको, उसकी कुगठताको। आत्मा और प्रकृति—अथवा जैन परिभापामे कहे, तो जीव और अजीव—रूपी इस मसालेसे जिसने यह अनंत रंगोवाठी सृष्टि रची है, उमकी शक्ति अथवा क्ला ही माया है। जेठलानेमे जिस तरह एक ही अनाजकी रोटी और वही एक सर्व-रसी वाल होती है, वेसे ही एक ही अखंड आत्मा ओर एक ही अष्ट्रधा शरीर समझो। इससे परमेश्वर तरह-तरहकी चीजे बनाता रहता है। हम इन चीजोंको देखकर अनेक विरोधी, अच्छे-छुरे भावोंका अनुभव करते हैं। इसके परे जाकर यदि हम सची शांति पाना चाहते हैं, तो इन वस्तुओंके निर्मानाको जा पकडना चाहिए, उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान-पहचान होनेपर ही यह मेद-जनक, आसक्ति-जनक मोह टाला जा सकेगा।

उम परमेश्वरको समझ लेनेका एक महान् साधन—एक महान् विकर्म—वतानेके लिए सातवे अध्यायमे भक्तिका भव्य भवन खोल विया है। चित्त-शुद्धिके लिए यज्ञ-वान, जप-तप, ध्यान-धारणा आवि अनेक विकर्म वताये जाते हैं, परंतु इन साधनोको मे सोडा, सावुन आर अरीठाकी उपमा दूंगा। लेकिन भक्तिको पानी कहूँगा। सोडा, सावुन, अरीठा सफाई लाते हैं, परंतु पानीके विना उनका काम नहीं चल सकता। पानी नहों, तो उनसे क्या लाभ सोडा, सावुन, अरीठा नहों, केवल पानी हों, तो भी वह निर्मलता ला सकता हे। उम पानीके साथ यवि ये पदार्थ भी हों, तो 'अविकस्य अधिक फलम्' हो जायगा, कहेंगे कि दूधमे शकर पडी है। यज्ञ, याग, ध्यान, तप, इन मचमे यवि हार्विकता नहों, तो फिर चित्त-शुद्धि होंगी कैसे १ हार्विकताका ही अर्थ है भक्ति।

येथ एक चि छीछा तरछे । जे सर्वभाव मज भजछे ।
 तया ऐछी चि थडी सरछे । मायाजळ ॥

सब प्रकारके सावनोंको भक्तिकी जरूरत है। भक्ति एक सार्वभौम उपाय है। सेवा-शास्त्र सीखकर, उपचारोंका ज्ञान प्राप्तकर कोई मनुष्य रोगीकी सेवा-शुश्रुपाके लिए जाता है, पर यदि उसके मनमें सेवाकी भावना न हो तो बताओ, सबी सेवा कैसे बनेगी १ वेल भले ही खासा मोटा-ताजा हो, पर यदि गाडी खीचनेकी उच्छा ही उसे न हो, तो बह् कथा टालकर वेठ जायगा और संभव है कि गाडीको किसी खड्डेमें भी गिरा है। जिस कार्यमे हार्दिकता नहीं है, उससे न तुष्टि मिल सकती है, न पुष्टि।

## (३३) भक्तिसे विशुद्ध आनदका लाभ

यह भिक्त होगी, तो उम महान चित्रकारकी कला हम देख सकेगे। उसके हाथकी वह कलम हम देख सकेगे। जहाँ एक वार उस उद्गम सरनेको और वहाँ के अपूर्व मधुर रमको चया कि और सब रस तुच्छ और नीरम माल्म होगे। जिसने बारतिक केले खा लिये, वह लकड़ी के रंगीन केले हाथमें लेगा और 'वड़े सुन्दर हैं' कहकर एक ओर रख देगा। असली केलोका म्याद मिल जानेके कारण उसे इन नकली केलोमें कोई उत्साह नहीं रहता। उसी तरह जिसने असली झरनेकी मिठास चय्व ली, वह बाहरके गुलाब-धर्वतपर लहू नहीं होगा।

एक तत्त्वज्ञानीसे लोगोने कहा—"महाराज, चिलये बहरमे आज वडी आराइश की गयी है।" तत्त्वज्ञानी वोला—"आराइश क्या है? एक दीपक, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह लाख, दस लाख, करोड, जितने चाहे समझले। समझ गया तुम्हारी आराइश।" गणिन श्रेणीमे होता है, १ + २ + ३ आदि अनततक। सहग-संख्यामें जो अंतर रखना हो, वह यदि माल्म हो जाय, तो फिर सारी संख्या लिखनेकी जरूरत नहीं रहती। उसी तरह वे दीपक एकके बाद एक रस्य दिये। इनमें इतना मश्गूल होने जैसी कान-सी बात है? परंतु मनुष्यको ऐसे आनंद प्रिय होते हैं। वह नीयू लायेगा, यकर लायेगा, पानीमें उसे घोलेगा और फिर वड़ा स्वाद लेकर कहेगा—"वाह, क्या बिह्या शिकंजी बनी है।" जीभको जायका

लेनेके सिवा और काम ही क्या है १ सह इसमें मिलाओ, वह उसमें मिलाओ। ऐसी चाट खानेमें ही उसे सारा मजा। वचपनमें एक वार में सिनेमा देखने गया था। साथमें एक टाटका दुकड़ा लें गया था तािक नींट आने लों, तो सो जाऊँ। परदेपर ऑखोंको चौंधिया देनेवाली वह आग में देखने लगा। दो ही चार मिनटमें उन अग्निचित्रोंको देखकर मेरी ऑखे थक गर्या। में अपने टाटपर सो गया और कहा कि खेल जब खतम हो जाय, तो जगा लेना। रातको वाहर खुली हवामें आकाशके चॉट-तारे देखना छोडकर, शांत सृष्टिका वह पियेत्र आनंट छोड़कर, उस छुंट थियेटरमें आगकी पुतलियोंको नाचते देखकर लोग तािलयाँ पीटते हैं। मेरी समझमें ही यह सव न आता था।

मनुष्य इतना निरानंद कैसे १ उन निर्जीय पुतिल्योंको देखकर आखिर वेचारा किसी तरह थोडा आनंद पा लेता है। जीवनमें आनंद नहीं हैं, तो कृत्रिम आनद खोजते हैं। एक वार हमारे पड़ोसमें 'टमटम' वजना शुरू हुआ। मैंने पूछा—''यह वाजा क्यो १'' तो कहा गया—"लडका हुआ है ।'' दुनियामें क्या एक तेरे ही लडका हुआ है, जो 'टमटम' वजाकर दुनियासे कहता हे कि मेरे लडका हुआ हैं। लडका होनेकी वात कहकर नाचता, कृदता और गाता है। यह सब लड़कपन नहीं तो क्या हें मानो आनंदका अकाल ही पड़ गया है। अकालके दिनोंमें जैसे कहीं अनाजका टाना दिखते ही लोग दूट पड़ते हैं, उसी तरह जहाँ लडका हुआ, सरकस आया, सिनेमा आया कि ये आनंदके भूखे-प्यासे लोग कुटकने लगते हैं।

क्या यह सचा आनंट है ? संगीतकी छहरें कानोमे घुसकर दिमागको धक्का देती है। रूप ऑखोमे घुसकर दिमागको धक्का देता है। इन धक्कोमे ही वेचारोका आनंट समाया रहता है। कोई तमाखू कृटकर उसे नाकमे घुसेडता है, कोई उसकी वीडी वनाकर मुँहमे खोसता है। उस सुवनीका या उस धुएँका धका छगा, तो मानो उन्हे आनंटकी गठरी मिछ गयी। वीडीका ठूठ मिछते ही. उनके आनंटकी सीमा नहीं रहती। टॉल्स्टाय लिखते है—"सिगरेटकी खुमारीमें मनुष्य किमीका खून भी कर सकता है।" इसे एक प्रकारका नजा ही समझो।

ऐसे आनंदमे मनुष्य क्यो मस्त हो जाता है १ क्योंकि उसे वास्तिवक आनंदका पता नहीं है। मनुष्य परछाईमें ही भूला है। आज वह पाँच जानेद्रियोंका ही आनंद ले रहा है। यदि ऑलकी इंद्रिय न होती, तो वह मानता कि संसारमें इन्द्रियोंके चार ही आनन्द है। कल यदि मगल यहसे कोई छह इंद्रियोवाला मनुष्य नीचे जतर आय, तो ये वेचारे पाँच इंद्रियोवाले खिन्न होंगे और रोते-रोते कहेंगे कि "इसके मुकावले हम कितने दीन-होंन हैं।"

सृष्टिका सारा अर्थ इन पाँच इंद्रियोको कैसे मालूम होगा १ इन पॉच विषयोमे भी फिर मनुष्य चुनाव करता हे और उसमे रमता रहता है। गधेका रेकना उसके कानामे जाता है, तो कहता है कि कहाँसे यह अग्रुभ आवाज आ गयी <sup>१</sup> तो क्या तुम्हारा दर्शन होनेसे उस गधेका कुछ अग्रुभ नहीं होगा ? तुम्हीको उससे नुकसान होता है, क्या दूसरोका तुमसे कुछ नहीं विगडता ? मान लिया है कि गधेका रेकना अगुभ है। एक वार वड़ोवा कॉलेजमे मेरे रहते समय कुछ यरोपियन गायक आये। ये तो वे उत्तम गवेये, अपनी तर्फसे कमाल कर रहे थे, परंतु में सोच रहा था कि कब यहाँसे छूट पाऊँ, क्यों कि मुझे वेसा गाना सुननेकी आवत नहीं थी। मैने उन्हें फेळ कर दिया। हमारी तरफके गर्वेये यदि उधर जायॅ, तो कटाचित् वे वहॉ फेल समझे जायॅगे। संगीतसे एकको आनंद होता है, तो दूसरेको नहीं । साराग, यह सज्जा आनंद नहीं है, मायावी आनंद है । जवतक वास्तविक आनंदका दर्जन न होगा, तवतक इस झूठे आनंदमे ही झूळते रहेगे। जवतक असली दूव नहीं मिला था, तवतक आटा घोलकर वनाया दूध ही अश्वत्थामा दूध मानकर पीता था। इस तरह जव आप सचा स्वरूप समझ लेंगे, उसका आनंद चख लेंगे, तो फिर दूसरी सव चीजे फीकी स्रोगी।

इस बानवका पन ल्यानिके हिं। इन्हुं इसर्ग है भीत । इस रान्ते चलने-चलने अचेश्वरी बुझल्या साल्म हो जायमी। उन दिव्य हरूरनाहे आने ही दूषरी सब बलायार्ग अपने-आप विसीन हो जाउँगी। निर्धु अर्कात नहीं रह जाजा। निर्मेमारमें रव अर्नेट ही मरा हुआ दिसार देता। मिटाईको बुकान भने ही नैन्डों हो परंतु मिठाइयाँका प्रकार एक-मा होता है। जबद्र असर्थ। चीज हाथ न लोगी. तब्दर हम चंचर जिङ्गिकी तरह एक चीड यहाँकी सार्थी। एक वहाँकी। सुबह में तुल्कीनामाया पह रहा था। वीरक है एम ईंड्रे इसा हो रहे थे। इत्तेसे यहाँ एक छिप्छर्त आयी। उसे सेरी रामायांचे क्या लेनानेना था ! बीड़े देनकर उसे बड़ा आनंद हो रहा था। वह की होंग, इपटने वाली थी कि मैने हरा हाथ हिलाया. वह मान गर्छ। परंतु उपका कान गडन्मा लगा का बीड़ेकी जीर। मैंने अपने मनमें मोबा- न् साना है इस कींड़को ? नेरी जीमने लार हरकरी है ? मेरी तीमसे बार नहीं दुन्ही। जिस रमहा आनंद में कुट रहा था। उसका उस देखारी हिम्ब्लीबो बया पना 🖁 यह रामायाखा रस नहीं कर सकती थी। इस हिम्हलीकी तरह हमारी दवा है। इस ताता रहोंमें सन्त है। परंतु र्यात सहा रम मिल लाय. तो हैनी वहार अये ? मगवान मिल्हिरी एवं मावन दिखा रहे हैं, हिस्से हम उस वस्त्री रम्हो चल म्हें।

/ ६२ ) महाम मन्द्रित मी मूल्य हैं

स्मायाने सन्त्रे नीन प्रवार बनत्ये हैं—(१) स्थार सन्ति अनेवालः (१) निष्कार सनु व्यंभी सन्ति अनेवाला और (१) हानी अर्थान संदर्भ सन्ति अनेवाला। निष्वार पर्तु प्याभी सन्ति अरोन्यालेके सी नीन स्वर् हैं—(१) आतं.(१) निहासु और (१) अर्थार्थी। सन्तिन्द्रश्वी वे वास्त्रस्थान्तर्भ हैं।

महाम भीन्छ। वर्ध हर्या ? वृत्त इच्छा मनमे रत्यकर भगवानके पाम लोनवाडा । में उसकी यह बहुकर निदा न बहुना कि यह भीन्छ निष्ठार प्रकारवी है। यहुन लेग सार्वजनिक सेवाश्वेवमें इसीन्डिर बहुने हैं कि मान-सम्मान मिले। इसमें हर्ज क्या है १ आप उन्हें खूब मान वीजिये। मान देनेसे कुछ न विगडेगा। ऐसा मान मिलते रहनेसे आगे मार्वजनिक सेवामे वे सुरियर हो जायेंगे। फिर उसी काममें उन्हें आनंद माल्म होने लगेगा। मान पानेकी जो इच्छा होती है, उनका भी अर्थ आखिर क्या है १ यही कि उस सम्मानसे हमें विश्वास हो जाता है कि जो काम हम करते हैं, वह उत्तम है। मेरी सेवा अच्छी या बुरी, यह समझनेके लिए जिसके पास कोई आतरिक साधन नहीं है, वह इस वाद्य सायनका सहारा लेता है। मॉने बच्चेकी पीठ ठांककर कहा 'शावाश', तो उसकी तवीयत होती है कि माँका और काम भी करें। यही बात सकाम भक्तकी है। सकाम भक्त सीधा परमेश्वरके पास जाकर कहेगा—''दो।'' सब कुछ परमेश्वरसे मॉगनेकी प्रवृत्ति होना कोई मामूली बात नहीं। यह असाधारण बात है।

ज्ञानदेवने नामदेवसे पृष्ठा—''तीर्थयात्राको चलोगे न ?" नामदेवने कहा—''किसलिए ?" ज्ञानदेवने जवाय दिया—''साधु-संतोका समागम होगा।" नामदेवने कहा—''तो भगवान्से पूछ आता हूँ।" नामदेव मिट्टिमें जाकर भगवान्के सामने खड़े हो गये। उनकी ऑखांसे ऑसू वहने लगे। भगवान्के उन समचरणोकी ओर ही वे देखते रहे। अतमे रोते-रोते उन्होंने पृष्ठा—''प्रभो, क्या में जाऊँ ?" ज्ञानदेव पास ही थे। इस नामदेवको क्या आप पागल कहेगे ? ऐसे लोग वहुत हैं, जो स्त्री वरमें न होनेसे रोते है। परंतु परमेश्वरके पास जाकर रोनेवाला भक्त सकाम भने ही हो, असावारण है। अब यह उसका अज्ञान समझना चाहिए कि जो वरतु सचमुच मॉगने योग्य है, उसे यह नहीं मॉगता, परंतु इतनेके लिए उसकी सकाम भक्ति त्याज्य नहीं मानी जा सकती।

स्त्रियाँ सुवह उठकर नाना प्रकारके व्रत आदि करती हैं, काकडा\* आरती करती है, तुलसीकी प्रदक्षिणा करती है। किसलिए १ मरनेके

मुबह की जानेवाळी बडी बातीवाळी, विशिष्ट आरती ।

वाट परमेश्वरका अनुत्रह प्राप्त हो। उनके मनकी गंसी भोली धारणा हो सकती है। परंतु उसके लिए वे व्रत, जप, उपवास आदि अनुष्ठान करती है। ऐसे व्रत-शील परिवारमे महापुरुपोका जन्म होता है। तुळसीटासके कुळमे रामतीर्थं उत्पत्र हुए। रामतीर्थं फारनी भाषाके पण्डित थे। किसीने कह दिया—''तुल्मीटासके कुल्मे जनमे हो और तुम संरक्टत नहीं जानते ?" रामतीर्थको यह वात चुभ गयी। कुल-रमृतिकी यह कितनी सामर्थ्य है । इससे प्रेरित होकर वे संस्कृतके अभ्ययनमें जुट गये। खियाँ जो भक्तिभाव रखती है, उसकी दिल्छगी न उडानी चाहिए। जहाँ भक्तिका ऐसा एक-एक कण संचित होता है, वहाँ तेजरवी सतित उत्पन्न होती हे। इसीलिए भगवान् कहते है-'भेरा भक्त सकाम होगा, तो भी उसकी भक्ति दृढ करूँगा। उसके मनमे गोलमाल नहीं होने दूँगा। यदि वह मुझसे मचे हृदयसे प्रार्थना करेगा कि मेरा रोग द्र कर दो, तो मैं उसके आरोग्यकी भावनाको पुष्ट कर्के उसका रोग दूर कर् दूगा। किसी भी निमित्तस क्यों न हो, वह मेरे पास आयेगा, तो में उसकी पीठपर हाथ फेरकर उसकी कर ही करूँगा।" ध्रुवको ही देखो। पिताकी गोदीमे बैठने न पाया, तो उसकी मॉने कहा, "ईश्वरसे स्थान मॉग।" वह उपासनामे जुट पडा। भगवान्ने उसे अचल स्थान दे दिया। मन निप्काम न हो, तो भी क्या ? मुख्य वात तो यह है कि मनुष्य जाता किसके पास है, मॉगता किससे है <sup>१</sup> संसारके सामने हाय न पसारकर ईश्वरसे मॉगनेकी वृत्ति वडे महत्त्वकी है ।

निमित्त कुछ भी हो, तुम भिक्त-मंदिरमे जाओ तो। पहले यदि कामना लेकर भी आओगे, तो भी आगे चलकर निष्काम हो जाओगे। प्रदर्शनियाँ की जाती है। उनके संचालक कहते है—"अजी, आप आकर देखिये, कैसी विद्या, रंगीन, महीन खादी वनने लगी है। जरा नय-नये नमूने तो देखिये।" मनुष्य आता है और प्रभावित होता है। यही वात भिक्तकी है। भिक्त-मंदिरमे एक वार प्रवेश तो करो, फिर वहाँका सौंदर्य और सामर्थ्य अपने-आप माह्मम हो जायगा

स्वर्ग जाते हुए धर्मराजके साथ अंतमे एक कुत्ता ही रह गया। भीम, अर्जुन, सब रास्तेमे गल गये। रवर्ग-द्वारके पास धर्मराजसे कहा गया—"तुम आ सकते हो, परंतु कुत्तेकी मनाही है।" धर्मराजने कहा-"अगर मेरा कृत्ता नहीं जा सकता, तो मै भी नहीं आ सकता।" अनन्य सेवा करनेवाला कुत्ता भी क्यों न हो, दूसरे 'मै-मै' करनेवाली-से तो वह श्रेष्ठ ही है। वह कुत्ता भीम-अर्जुनसे भी श्रेष्ठ सावित हुआ। परमेश्वरकी ओर जानेवाला कीडा ही क्यों न हो, वह परमेश्वरकी ओर न जानेवाले वड़े-से-वडे व्यक्तिसे श्रेष्ठ और महान् है। मंदिरमे कछुए ओर नंदीकी मूर्तियाँ रहती है, परंतु उस नंदी-बैठको सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह साधारण वैठ नहीं है। वह भगवान्के सामने रहता है। वेल होनेपर भी यह नहीं भूल सकते कि वह परमेशरका है। वड़े-वडे बुद्धिमानोकी अपेक्षा वह श्रेष्ट है। भगवान्का रमरणकरनेवाला वावला जीवभी विश्व-वंदा हो जाता है। एक बार में रेलमे जा रहा था। यमुनाके पुलपर गाडी आयी। पास चेठे एक आदमीने वडे पुलकित हृदयसे उसमे एक घेला डाल दिया। पड़ोसमे एक आलोचक महागय वैठे थे। कहने लगे—"देश पहले ही कंगाल है और ये लोग यो न्यर्थ पैसा फेकते है।" मैने कहा-"आपने उसके हेतुको पहचाना नहीं। जिस भावनासे उसने धेळा-पेसा फेका, उसकी कीमत टो-चार पेसे होगी या नहीं ? यटि दूसरे सत्कार्यके लिए पैसे दिये होते, तो यह दान और भी अच्छा होता। किंतु इस वातका विचार पीछे करेंगे। परंतु उस भावनाशील मनुष्यने तो इसी भावनासे प्रेरित होकर यह त्याग किया है कि यह नदी क्या, ईश्वरकी करुणा ही वह रही है। इस भावनाके लिए आपके अर्थशास्त्रमें कोई रथान है क्या ? देशकी एक नदीको देखकर उसका अंत करण द्रवित हो उठा। यदि इस भावनाकी आप कद कर सके, तो मै आपकी देश-भक्तिको परखूँगा।" देश-भक्तिका अर्थ क्या रोटी है ? देशकी महान् नदीको देखकर यदि यह भावना मनमे जगती है कि अपनी सारी संपत्ति इसमे डुवो टूँ, इसके चरणोमे अर्पण कर दँ, तो यह फितनी वड़ी देंग-भिक्त है। यह सारी धन-दौलत, वे सब हरे-णिले पत्थर, की बोकी विष्टासे वने मोती और कोयलेसे वने हीरे—इन सबकी कीमत पानीमें डुबो देने लायक ही है। परमेश्वरके चरणोंके आगे यह सारी घृल तुच्छ समझो। आप कहेंगे कि नदीका और परमेश्वरके चरणोंका क्या संबंध श्वापकी सृष्टिमें परमात्माका कुछ सम्बन्ध है भी नदी है, ऑक्सिजन और हाइड्रोजन। सूर्य है, गैसकी बत्तीका एक वडा-सा नमूना। उसे नमस्कार क्या करे शानस्कार करना होगा सिर्फ आपकी रोटीको। फिर इस रोटीमें भी भला क्या है वह भी तो आखिर एक मफेट मिट्टी ही है। उसके लिए क्यों इतनी लार टपकाते हो इतना वडा यह सूर्य डगा है, ऐसी यह सुन्दर नदी वह रही है—इनमें यदि परमेश्वरका अनुभव न होगा, तो फिर होगा कहाँ श्वंप्रेज किय वर्डस्वर्थ वड़े दु खसे कहता है—"पहले जब मैं इंद्र-धनुप देखता था, तो नाच उठता था। हदय हिलोरे मारने लगता था। पर आज मैं क्यों नहीं नाच उठता श्वह कि जीवन-माधुरी खोकर कही मैं पत्थर तो नहीं वन गया शि

साराग यह कि सकाम भक्ति अथवा गॅवार मनुष्यकी भावनाका भी वड़ा महत्त्व है। अंतमे इससे महान् सामर्थ्य पैदा होती है। जीवधारी कोई भी आर कैसा ही हो, वह जब एक वार परमेश्वरके दरवारमे आ जाता है, तो फिर मान्य हो जाता है। आगमे किसी भी छकडीको डालिये, वह जल ही उठेगी। परमेश्वरकी भक्ति एक अपूर्व साधना है। परमेश्वर सकाम भक्तिकी भी कह करेगा। वादमे वह भक्ति निष्कामता ओर पूर्णताकी ओर चली जायगी।

### (३५) निष्काम सक्तिके प्रकार और पूर्णता

मकाम भवत हमने देखा। अब निष्काम भक्त देखे। इसमे भी और दो प्रकार है—एकागी और पूर्ण। एकागीके तीन प्रकार है। उनमे पहला प्रकार हे आर्त भक्तोंका। आर्त होता हे दयाप्रार्थी, भगवानके लिए रोने-चिल्लाने और छटपटानेवाला, जैसे नामदेव। बह इस बातके लिए उत्सुक, ब्याकुल, अबीर, आतुर रहता है कि कव भगवान्के प्रेम-रसका पान करूँगा, कय उससे गले लिपटकर जीवनको कृतार्थ करूँगा, कव उसके चरणोमें अपनेको डालकर धन्य होऊँगा । प्रत्येक कार्यमे वह यह देखेगा कि सचाई, हार्दिकता, ज्याकुलता, प्रेम उसमे हे या नहीं ? दूसरा प्रकार है, जिज्ञासुओका। आजकल अपने देशमे इस श्रेणीके भक्त बहुत नहीं है। इस कोटिके भक्तोमें कोई गौरीजंकरपर वार-वार चढ़ेंगे और मरेगे, कोई उत्तर ध्रुवकी खोजमे निकलेंगे और अपनी म्बोजके फल कागजपर लिखकर उन्हें वोतलमें वंद करके पानीमें छोडकर मर जायंगे, कोई ब्वालामुखीके गर्भमे उत्रेगे। अभी तो हिन्दुरतानियोके लिए मात एक होआ वन बेठी है। परिवारके भरण-पोपणसे बढकर कोई पुरुषार्थ ही नहीं रहा है। जिज्ञासु भक्तके पास अवस्य जिज्ञासा होती है। वह प्रत्येक वरतुके गुण-वर्मकी खोज करता है। मनुष्य जैसे नटी-मुखके द्वारा अन्तमे समुद्रको पा जाता है, उसी तरह यह जिज्ञासु भी अन्तमे परमेश्वरतक पहुँच जायगा । तीसरा प्रकार है, अर्थार्थियोका । अर्थार्थी-का अर्थ है प्रत्येक वातमे अर्थ देखनेवाला। 'अर्थ' का मतलब पैसा नहीं, बल्कि हित-कल्याण है। किसी भी वातकी जॉच करते समय वह उसे इस क्सोटीपर कसेगा कि इसके द्वारा समाजका क्या कल्याण होगा। वह देखेगा कि मै जो कुछ कहता, छिखता, करता हूं, उससे संसारका मगल होगा या नहीं १ निरुपयोगी अहितकर किया उसे स्वीकार न होगी। संसारके हितकी चिन्ता करनेवाला कितना वड़ा महात्मा है । जगत्का कल्याण ही उसका आनन्ट है। जो प्रेमकी दृष्टिसे समरत कियाओंको देखता है वह आर्त, ज्ञानकी दृष्टिसे देखता है वह जिज्ञासु ओर सबके कल्याणकी दृष्टिसे देखता है वह अर्थार्थी।

ये तीना भक्त है तो निष्काम, परन्तु एकांगी है। एक कर्मके द्वारा, दूसरा हृदयके द्वारा, तीसरा बृद्धिके द्वारा ईश्वरके पास पहुँचता है। अव रहा पूर्ण भक्तका प्रकार। इसीको ज्ञानी भक्त भी कह सकते है। इस भक्तको जो कुछ दीखता है, सो सब परमेश्वरका ही रूप है। कुरूप-सुरूप, राव-रंक, रत्री-पुरुप, पशु-पक्षी सर्वत्र परमात्माके ही पावन दर्शन।

नर नारी बच्चे सब ही नारायण। ऐसा भेरा मन बनाओं प्रमु॥\*

संत तुकारामकी ऐसी प्रार्थना है। हिन्दू-वर्ममे जैसे नाग-पूजा, हाथीकी सूंडवाले द्वताकी पूजा, पेडोंकी पूजा आदि पागलपनके नमृने हे, उनसे भी अधिक पागलपनका कमाल ज्ञानी भक्तोके यहाँ दीखता है। उनसे कोई भी क्यों न मिले, उन्हें चीटीसे लेकर चंद्र-सूर्यनक सर्वत्र एक ही परमात्मा डीखता है और उनका हृदय आनंदसे हिलोर मारने लगना है।

फिर वह मुख अनत-अपार । आनटमे सागर हिस्टोरता ॥१

एमा जो यह दिन्न्य और भन्य दर्शन है, उसे भले ही आप श्रम कहे। परन्तु यह श्रम मास्यकी राशि है, आनन्दकी निवि है। गंभीर सागरमें उसे परमेन्न्यरका विलाम दिखाई देता है, गो-माताम उसे इंज्यरका वात्मन्य नजर आता है, पृथ्वीमें उसकी क्षमता दीख पड़ती है, निर्म्न आकाशमें उसकी निर्मलना, रवि-चंद्र-तारोमें उसका तेज और भन्यता दीख पड़ती है। फूलमें उसकी कोमलता और हुर्जनोमें अपनी परीक्षा करनेवाला परमेन्न्यर दीखता है। इस तरह एक ही परमात्मा सर्वत्र रम रहा है' यह देखनेका अभ्यास जानी भक्त किया करते हैं। ऐसा करते हुए वह—जानी भक्त—एक दिन ईन्वरमें ही मिल जाता है।

रविवार, ३-४-१३२

नर नारी बाळे अबचा नारायण ।
 ऐसे माझे मन कर्ग देवा ॥
 मग नवा सुखा अत नार्दा पार ।
 आनर्दे सागर देखावती ॥

# आठवाँ अध्याय

# (३६) शुभ संस्कारोका सचय

मनुष्यका जीवन अनेक सस्कारों से भरा होता है। हमसे असंख्य कियाएँ होती रहती है। यदि हम उनका हिसाव छगाने छगे, तो उसका अंत ही नहीं आ सकता। यदि मोटे तौरपर हम चौवीस घंटोकी ही कियाओं को देखने छगे, तो उनकी गिनती कितनी वढ़ जायगी। खाना, पीना, वैठना, सोना, चलना, किरना, काम करना, लिखना, वोलना, पढना—इनके अलावा नाना प्रकारके रवपन, राग देष, मानापमान, सुख-दु ख आदि अनंत प्रकार दिखाई देंगे। इन सबके संस्कार हमारे मनपर होते रहते हैं। अतः मुझसे यदि कोई पूछे कि जीवन किसे कहते हैं, तो मैं उसकी ज्याख्या करूँगा—संरकार-संचय।

संस्कार अच्छे भी होते है, बुरे भी। दोनोंका प्रभाव मनुष्यके जीवनपर पड़ता रहता है। वचपनकी कियाओंकी तो हमें याद भी नहीं रहती। सारा वालपन इस तरह मिट जाता है, जैसे स्लेटपर लिखकर पाछ दिया हो। पूर्व-जन्मके संस्कार तो विल्कुल ही साफ पाछ दिये जैसे हो जाते हैं—यहाँतक कि इस वातकी भी शंका उठ सकती है कि पूर्व-जन्म था भी या नहीं। जब इस जन्मका ही वचपन याद नहीं आता, तो फिर पूर्व-जन्मकी वात ही क्या पूर्व-जन्मको जाने दीजिये, हम इसी जन्मका विचार करे। जितनी कियाएँ हमें याद रहती है, उतनी ही होती है, सो वात नहीं। कियाएँ अनेक होती हैं ओर जान भी अनेक, परन्तु ये कियाएँ खोर जान मिटकर अतमें कुछ संस्कार ही होप रह जाते हैं। रातको सोते समय दिनकी सव कियाओंको यदि हम याद करने छंगे, तो भी याद नहीं आती। याद कीन-सी कियाएँ आती है वे ही कियाएँ हमारी ऑखोक्ते सामने आती है, जो वहुत स्पष्ट आर प्रभावकारी होती है। यदि

हमारा किसीस बहुत लडाई-अगडा हुआ हो, तो वह याद रहता है; क्योंकि उस दिनकी वहीं मुख्य कमाई होती है। मुख्य ओर नपष्ट कियाओं के सरकार मनपर बढ़े गहरे हो जाते है। मुख्य किया याद रहती है, ग्रंप सब फीकी पड जाती है। यदि हम रोजनामचा छिखने वैठे, तो टो ही चार सहत्त्वकी वाने लिखतं है। यदि प्रतिटिनके एंस मंस्कारोको लेकर एक हफ्तेका हिसाव लगाने लगे, तो और भी कई वाते इसमेसे निकल जायंगी और सप्ताहकी सुरय घटनाएँ ही यच जायंगी। पिछलं महीनेका हिसाब लगाने वंठे तो उतनो ही बाते हमारे सामने आयेगी, जो उन महीनेमं मुख्य रही होगी। इसी तरह फिर छर् महीना, साल, पॉच सालका हिसाव लगाये, तो बहुत ही थोडी महत्त्वपूर्ण वाते याट रहेगी और उन्हीं के संरकार वनेगे। अमस्य क्रियाओं और अनंत ज्ञानोंके होनेपर भी अंतमे मनके पास बहुत थोडी वचत रहती है। वे विभिन्न कर्म और ज्ञान आये और अपना काम करके समाप्त हो गये। उन सब कर्मोंके पाँच-इस हह संस्कार ही शेप रह जाते है। ये संरकार ही हमारी पूँजी हैं। हम जीवनक्सी व्यापार करके सिर्फ संस्काररूपी संपत्ति जोडते है। जिस प्रकार व्यापारी रोजका, महीनेका और सालभरका जमा-खर्च करके अंतम नफे या टोटेका एक ही ऑकडा निकालता है, उमी प्रकारका हाल जीवनका होता है। अनेक संरकारोका जमा-नामे होत-होते अंतमे एक अत्यंत टोम, सीमित निचोड जेमी चीज वाकी वच जाती है। जव जीवनकी अंतिम घडी आती हे, तव जीवनकी आखिरी रोकड-वाकी आत्मा याट करने लगता है। जन्मभरमे क्या-क्या किया-इसकी याद आनेपर सारी कमाईके रूपमे दो-चार वाते ही दीख पड़ती है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे सब कर्म ओर ज्ञान ब्यर्थ चले गये। उनका काम पूरा हो गया। हजारो उखाड-पछाडके बाद अन्तमे कुछ पॉच हजारका घाटा या उस हजारका नफा, इतना ही सार व्यापारी के हाय लगता है। घाटा हुआ तो छाती घेठ जाती है, नफा हुआ तो विछ उछलने लगता है।

हमारा भी यही हाल है। मरनेके समय यदि यानेकी वासना हुई तो जिन्नगीभर भोजनकी मचि लेनेका ही अभ्यास करते रहे, यह सिद्ध होगा। भोजन या स्वान्की वासना, यही जिन्नगीभरकी कमाई। किसी मानाको स्रते समय यदि वेटेकी यान हो आयी, तो उसका पुत्र-सस्यन्धी सस्कार ही वलवान सानना चाहिए। वाकी जो असंस्य कमें किये, वे गोण हो गये। अंकगणितमें अपूर्णांकके प्रवन होते हैं। कितनी वड़ी-वडी सख्याएँ, परन्तु संक्षेप बनाते-बनाते अन्तमे एक अथवा श्रन्य उत्तर आता है। इसी तरह जीवनमें संस्कारोंकी अनेक संख्याएँ चली जाकर अन्तमे एक बलवान संरकार ही सारहपमें रह जाता है। जीवनस्पी प्रवनका वह उत्तर है। अन्तकालीन स्मरण ही सारे जीवनका फलिन होता है।

जीवनका यह अन्तिम सार मधुर निकले, अतकी यह घडी मधुर हो, इसी हृष्टिसे सारे जीवनके उद्योग होने चाहिए। जिसका अंत मधुर, उसका सब मधुर। उन अंतिम उत्तरपर ध्यान रखकर सारे जीवनका प्रक्रन हुल करना चाहिए। इस अयेवको हृष्टिके सामने रखकर सारे जीवनकी योजना बनाओ। गणितमे जो मुख्य प्रक्रन पूछा गया है, उसीको सामने रखकर उत्तर निकालते हैं। उसी तरहकी रीतिसे काम लेना पड़ता है। अनः सरनेके समय जो संरकार हृढ़ रखनेकी इच्छा हो, उसके अनुसार ही सारे जीवनका प्रवाह मोड़ना चाहिए। विन-रात उसीकी तरफ झुकाव रहना चाहिए।

#### (३०) मरणका स्मरण रहे

इस आठवें अध्यायमे यह सिद्धान्त वताया गया है कि जो विचार मरते समय प्रवल रहता है, वहीं अगले जन्ममे वल्वत्तर सिद्ध होता है। इस पाथेयको साथ लेकर जीव आगेकी यात्राके लिए निकलता है। आजके दिनकी कमाई लेकर, नीटके वाद हम कलका दिन हुक् करते हैं। उसी तरह इस जन्मकी जमा-पूँजी लेकर मरणक्षी वडी नीटक वाट किर हमारी यात्रा हुक् होती है। इस जन्मका जो अंत है, वहीं अगर जन्मका आरम्भ है। अत. सटेव मरणका स्मरण रखकर चलें।

सरणका रसरण रखनेकी जरूरत इसिंहण और भी है कि मृत्युकी भयानकताका मुकावला किया जा सके, उसका राम्ता निकाला जा सके। एकनाथ महाराजकी एक कहानी है। एक सजनने उनसे पृछा-"महाराज, आपका जीवन कितना सीटा-सावा, कितना निष्पाप है ! हमारा जीवन ऐसा क्यो नहीं <sup>१</sup> आप कभी किसीपर गुरमा नहीं होते, किसीसे लडाई-अगडा नहीं, टंटा-बखेडा नहीं। कितने बात, किनने ग्रेमपूर्ण, कितने पवित्र है आप !" एकनाथने कहा—"अभी मेरी वात छोड़ो। तुम्हारे संबंधमे मुझे एक वात माऌम हुई है। आजसे मात दिन-के भीतर तुम्हारी मोत आ जायगी।" अब एकनाथकी कही वातको भूठ कौन मानता ? सात दिनमें मृत्यु ! सिर्फ १६८ ही घण्टे वाकी रहे। है भगवन्, यह क्या अनर्थं। वह मनुष्य जल्दी-जल्दी घर दाँड़ गया। कुछ सूझ नहीं पडता था। आखिरी समयकी, सव कुछ समेट लेनेकी वाते कर रहा था। वह वीमार हो गया। विस्तरपर पड गया। छह दिन वीत गये। सातवे दिन एकनाथ उससे मिलने आये। उसने नमस्कार किया। एकनाथने पूछा—"क्या हाल है <sup>१</sup>" उसने कहा— "वस, अव चला।" नायजीने पृछा—"इन छह दिनोमे कितना पाप किया <sup>१</sup> पापके कितने विचार मनमे आये <sup>१</sup>'' वह आसन्न-मरण व्यक्ति वोला—"नायजी, पापका विचार करनेकी तो फुरसत ही नहीं मिली। मात एक-सी ऑखोके सामने खडी थी।" नायजीने कहा-"हमारा जीवन इतना निष्पाप क्यो है—इसका उत्तर अव मिल गया न १'' मरणह्पी जेर सदैव सामने खडा रहे, तो फिर पाप सृझेगा किसे ? पाप करनेके छिए भी निश्चितता चाहिए। मरणका सदेव नमरण रखना पापसे मुक्त होनेका उपाय है। यदि मौत सामने दीखती रहे, तो फिर मन्ष्य किस वलपर पाप करेगा ?

परंतु मनुष्य मरणका रमरण टालता है। पारकल नामक एक फेच वार्शनिक हो गया है। उसकी एक पुरतक है—'पासे'। 'पासे' का अर्थ हे 'विचार'। उसने इस पुरतकमें भिन्न-भिन्न स्फुट विचार दिये है। उसमे यह एक जगह लिखता है—''सोन सटा पीले खड़ी है। परन्तु एनुष्य- का यह प्रयत्न सतन चल रहा है कि उसे भूले कैसे <sup>१</sup> किंतु वह यह वात अपने सामने नहीं रखता कि मृत्युको याद रखकर कैसे चले १" मनुष्यको 'मरण' शब्दतक सहन नहीं होता। खाते समय यदि मृत्युका नाम किसीने ले लिया तो कहते हैं—''क्या अग्रुभ वात मुँहसे निकालते हो ।'' परतु इतना होते हुए भी हमारा एक-एक कदम मृत्युकी ओर ही जा रहा है। वंबईका टिकट कटाकर जब एक वार तुम रेलमे बैठ गये, तो तुम भले ही वैठे रहो, परंतु गाडी तुम्हे वंवई ले जाकर छोड ही देगी। जन्म होते ही हमने मृत्युका टिकट कटा रखा है। अव आप वेठे रहिये या दांडते रहिये। वैठे रहेगे तो भी मृत्यु आयेगी, दौड़ते रहेगे तो भी। आप मृत्युका विचार करें या न करें, वह आये विना न रहेगी। मरण निश्चित है, और वाते भले ही अनिश्चित हो। सूर्य अस्ताचलकी ओर चला कि हमारी आयुका एक अंग उसने खाया। जीवनके भाग यो कटते जा रहे है, जीवन छीज रहा है, एक-एक बूँट घट रहा है, तो भी मनुष्यको उसका कुछ खयाल नहीं। जानेश्वर कहते है-"आश्चर्य वीखता है।" उन्हें आश्चर्य होता है कि मनुष्य क्योंकर इतनी निर्झितता अनुभव करता है। मनुष्यको मरणका इतना भय **छगता है कि उसे मर**णका विचारतक सहन नहीं होता। यह सदा **उसके विचारको टाल्ता रहता है। ऑस्त्रोपर पर्वा डाल्कर वैठ जाता** हैं । छडाईपर जानेवाले सैनिक मरणका विचार टालनेको खेलते हैं, नाचते-गाते है, सिगरेट पीते हैं। पास्कल लिखता है कि ''मरण सर्वत्र प्रत्यक्ष दीखते हुए भी यह टामी, यह सिपाही उसे भूळनेके लिए खाने-पीनेमे और गान-तानमे मरत रहता है।"

हम सब इस टामीकी तरह है। चेहरको गोल हॅसमुख बनानेका प्रयन करना, सूखा हो तो तेल, पोमेड लगाना, वाल सफेट हो गये हो, तो खिजाब लगाना—ऐसे प्रयन मनुष्य करता है। छातीपर मृत्यु नाच रही है, फिर भी हम टामीकी तरह उसे भूलनेका अक्षय प्रयन कर रहे है। और चाहे कोई भी वाते करेगे, पर 'मातकी बात मत निकालो' कहेगे। महिक पास लड़केसे पूछो कि ''अब आगे क्या इराहा है १ % तो वह कहता है— 'अभी मत पृछो, अभी तो फरर्ट इयरमें हूँ ।' दूसरे साल फिर पृछोगे तो कहेगा— 'पहले इंटर तो हो जाने दो, फिर देखेगे।' यही सिलसिला चलता है। जो आगे होनेवाला है, उसका क्या पहलेसे विचार नहीं करना चाहिए १ अगले कटमके वारेमें पहलेसे सोच लेना चाहिए, नहीं तो वह खड्डेमें गिरा सकता है, परतु विद्यार्थी इस सबको टालता है। वेचारेकी जिक्षा ही इतनी अधकारमय होती है कि उससे उसे उसपारका भविष्य दिखाई ही नहीं देता। अत आगे क्या करना है, यह सबाल ही वह सामने नहीं आने देता, क्योंकि उसे चारों ओर अंधकार ही दिखाई देता है। परंतु भविष्य टाला नहीं जा सकता। वह तो निरपर आकर सवार हो ही जाता है।

कॉ लेजमे प्रोफेसर तर्क-गास्त्र पढाता है—"मनुष्य मर्त्य है।
सुकरात मनुष्य है, अत सुकरात मरेगा।" यह अनुमान यह मिग्वाता
है। यह सुकरातका उठाहरण देता है, खुढ अपना क्यो नहीं देता १
प्रोफेसर भी मर्त्य हे। यह यो नहीं पढाता कि "सब मनुष्य मर्त्य हैं,
अत में प्रोफेसर भी मर्त्य हूं और तुम जिष्य भी मर्त्य हो।" यह उस
मरणको सुकरातपर ढकेल देता है, क्योंकि सुकरात तो मर चुका है।
यह झगड़ा करनेके लिए हाजिर नहीं है। जिष्य और गुरु, दोनो
सुकरातको मरण मौपकर अपने लिए 'तेरी भी चुप', 'मेरी भी चुप'
वाली गित करते हैं। मानो, वे यह समझे बैठे है कि हम तो बहुत
सुरक्षित हैं।

इस तरह मृत्युको भूळनेका यह प्रयत्न सर्वत्र जान-वूझकर हो रहा है। परंतु इससे मृत्यु कहा टळ सकती है १ कळ मॉ मर गयी, तो मौत सामने आ गयी। मनुष्य निर्भयतापूर्वक मरणका विचार करके यह हिम्मत ही नहीं करता कि उसमेंसे रास्ता कैसे निकाला जाय। कोई यर हिर्नके पीछे पड़ा है। वह हिर्न खूब चौकड़ी भरता है, परंतु उसकी शक्ति कम पडती जाती है और अन्तमे वह थक जाता है। पीछेसे वह शेर-यमवृत वाडा आ ही रहा है। उस समय उस हिर्नकी क्या वशा होती है १ वह उस शेरकी और देख भी नहीं सकता। वह

मिट्टीमें सीग और मुँह घुसेडकर खडा हो जाता है, मानो निरावार होकर कहना हो—''ले, अब आ ओर मुझे हडप जा।'' हम मृत्युका सामना नहीं कर सकते। उससे वचनेके लिए हम हजारों तरकीब निकाले, तो भी उसका जोर इतना होता है कि अंतमें वह हमारी गर्टन धर दबाती ही है।

और फिर जब मृत्यु आती है, तब मनुष्य अपने जीवनकी रोकड-वाकी देखने लगता है। परीक्षामे चेठा हुआ आलमी-मंद विद्यार्थी टावातमे कलम डुवोता है वाहर निकालता है, परतु सफेट कागजको काला करनेकी हिम्मत नहीं होती। अरे भाई, कुछ छिखोगे भी या नहीं ? सर्प्वती आकर् थोडे ही जवाब लिख जायगी <sup>१</sup> तीन घंटे खतम हो जाते हैं, वह कोरा जागज दे देता है या अन्तमे कुछ घमीटकर दे आता हैं । सवाल हल करना है, जवाव लिखना है, यह सझता ही नहीं <sup>।</sup> इबर देखता है, उधर देखता है। ऐसा ही हमारा हाल है। अत हमे चाहिए कि हम इस वातको याद रखकर कि जीवनका सिरा मृत्युकी ओर गया हुआ है, अंतिम क्षणको पुण्यमय, अत्यत पावन और मधुर वनानेका अभ्यास जीवनभर करते रहे। आजसे ही इस वातका विचार करते रहना चाहिए कि मनपर उत्तम-से-उत्तम सस्कार कैसे पड़े। परन्तु अच्छे संस्कारोंके अभ्यासकी पड़ी किसे हैं ? इससे उलटा, वरी वातोका अभ्याम पग-पगपर होता रहता है। जीस, ऑख और कानको हम चटोरपन सिखा रहे है। चित्तको इससे भिन्न अभ्यासमे ल्याना चाहिए। अच्छी वातोकी और चित्त लगाना चाहिए। उनमे उसे रॅग देना चाहिए। जिस क्षण अपनी भूल प्रतीत हो जाय, उसी क्षणसे उसे सुधारनेमे व्यस्त हो जाना चाहिए। भूल माल्स हो जाने-पर भी क्या वही करते रहेगे १ जिस क्षण हमे अपनी भूल माख्म हुई, उमी क्षण हमारा पुनर्जन्म हुआ। उसे अपना नवीन वचपन, अपने जीवनका नव-प्रभात समझो। अव तुम सचमुच जगे हो। अव दिन-रात जीवनकी जॉन-पडताल करते रही और मावधान रहो। ऐसा न करोगे तो फिर फिनलोगे, फिर बुरी वातका अभ्याम बुरू हो जायगा।

गहुन साल पहले में अपनी नार्नास मिलने गया था। यह बहुत बृही हो गयी थी। यह मुझ्से कहती—'विन्या, अब मुझे हुछ याद नहीं रहना। जीकी दोहनी लेने जाती हूं और उसे जिना लाये ही लांट आती है।' परन्तु वह पचान साल पहलेकी गहनोंकी एक बात मुझसे कहा करती। एवं मिनट पहलेकी जात याद नहीं, मगर पचाम साल पहलेके बल्यान् सम्कार अंतनक सनेज हैं। इसका कारण क्या व वह गहनेवाली जान उसने हरएकसे कही होगी। उस जातका सनत उचारण होना रहा। अत. यह जीवनसे चियककर बैठ गर्जा। जीवनके साथ एकहम हो गयी। मेने मनमे कहा—'भगवान् करं, वादीको मरते समय उस गहनोंकी याद न आये।'

# (३८) उमीमे रॅग ग्हें मडा

जिस बातका हम रात-दिस अम्बास करने हैं. वह हमसे क्यों न चिण्टी रहेगी <sup>१</sup> उन अजामिल्टी त्रथा प्टूबर असमे नत पड्जाना। वह उपरसे पापी था, परन्तु उनके जीवनके नीनरसे गुण्यकी बारा वह रही थी। वह पुण्य श्रीनम क्ष्यमे जान उठा।सदान्सर्वेदा पाप ररके र्अंतमें रान-नाम अचूर याद आ जायना—इस वोखेमें मत रह जाना। वचानने ही नन छनाकर अभ्याम हरो। ऐसी माववानी रखो हि हुमेशा अच्छे ही संस्कार पड़े। ऐसा न कहो कि इससे क्या होगा और उससे क्या होगा <sup>१</sup> चार यजे ही क्यों उठे <sup>१</sup> मान वजे उठे, तो उनसं क्या विगड़ेगा ? ऐसा कहनेसे काम नहीं चरेगा। यदि सनको वरावर ऐसी आजादी देने जाओगे, नो अंतमे फूस जाओगे। फिर अच्छे संस्टार अंग्नि नहीं होने णयेने। एक-एक कण बीन कर लक्ष्मी जुटानी पड़ती है। एक-एक क्षण ट्यर्थन जाने देते हुए विद्यार्जनमें ल्गाना पड़ना है। इस बानका ध्यान रखों कि प्रतिक्षण अच्छा ही सस्कार पड़ रहा है न ? बुरी वान बोरे कि लगा बुरा सस्कार। इमारी प्रत्येक छिनि छनी यनकर हमारा जीवनस्पी पर्त्यर गृङ्नी है। दिन अच्छी तरह जीता. नो स्वानमें बुरे विचार आ जाते हैं। दस-णैंच दिन के ही विचार स्वानमें आते हो सो बात नहीं। किवने ही

बुरे संस्कार असावधानीमें पड़ जाते हैं। नहीं कह सकते कि वे कव जग पड़ेगे। इसिलिए छोटी-से-छोटी वातोमें भी सजग रहना चाहिए। इवतेको तिनकेका भी सहारा हो जाता है। हम संसार-सागरमें इव रहे हैं। यदि हम थोड़ा भी अच्छा वोले, तो वह भी हमारे लिए आधार वन जाता है। भला किया व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हें तार देगा। लेशमात्र भी बुरे संस्कार न होने चाहिए। सदा ऐसा ही उद्योग करो, जिससे ऑस्वे पिवत्र रहें, कान निंदा न सुने, अच्छा वोले। यदि ऐसी सावधानी रखोगे, तो अन्तिम क्षणमें हुक्मी पासा पड़ेगा। हम अपने जीवन-मरणके स्वामी हो जायेंगे।

पित्र संस्कार डालनेके लिए उदात्त विचार मनमे दोडाने चाहिए। हाथ पित्र कर्म करनेमे लगे रहे। भीतरसे ईश्वरका स्मरण और वाहरसे स्वधर्माचरण; हाथोंसे सेवारूपी कर्म, मनमे विकर्म—ऐसा नित्य करते रहना चाहिए। गाधीजीको देखों, रोज चरखा चलाते हैं। वे रोज कातनेपर जोर देते हैं। रोज क्यों काते कि कपड़ेके लिए कभीकभी कात लिया करें, तो क्या काम नहीं चलेगा परंतु यह नो हुआ ज्यवहार। रोज कातनेमें आध्यात्मिकता है। देशके लिए मुझे कुछन्त-कुछ करना है, इस वातका वह चिन्तन है। वह सूत हमे नित्य दरिजनारायणसे जोडता है। वह संस्कार हट होता है।

डॉक्टरने रोज द्वा पीनेके लिए कहा, पर हम सारी दवा एक ही रोज पी ले तो १ तो वह वेतुकी वात होगी। औपधिका उद्देश्य सफल न होगा। प्रतिदिन औपधिके संस्कारसे प्रकृतिकी विकृति दूर करनी चाहिए। ऐसी ही वात जीवनकी है। शंकरपर धीरे-धीरे ही अभिपेक करना पड़ता है। मेरा यह प्रिय दृशत है। वचपनमे मैं नित्य इस कियाको देखता था। चावीस घंटे मिलाकर बहुत हुआ, तो वह पानी दो वालटी होता होगा। फिर एक साथ दो वालटी गिवजी-पर एकटम क्यों न उंडेल दी जाय १ इसका उत्तर वचपनमे ही मुझे मिलगया। पानी एकटम उंडेल देनेसे वह कम सफल नहीं हो सकता। एक-एक वूँद-बार पड़ना ही उपासना है। समान सरकारोकी सतत बारा बहनी ही चाहिए। जो संग्कार संबंग, वही दौपहरकी, वही शामको, वही टिनमे, वही रातमे, वही कल, वही आज आर जो आज वहीं कल, जो इस साल वहीं अगले साल, जो इस जन्ममें वहीं अगले जन्ममे, जो जीवनमे वही मृत्युमे—ऐसी एक-एक सत्संरकारकी विज्यथारा सारे जीवनमें सतत बहती रहनी चाहिए। ऐसा प्रवाह अपाड चाळ् रहेगा, तभी हम अनमे जीत सर्वेगे। तभी हम जाकर मुकामपर अपना झंडा गाड मकेंगे। सम्कारोका प्रवाह एक ही दिशामे वहना चाहिए, नहीं तो पहाडपर गिरा पानी यदि वारह दिशाओं में वह निकले, तो फिर उससे नहीं नहीं वन सवती। इसके विपरीत अगर सारा पानी एक ही विज्ञाम बहुगा, तो वह मोतम वारा, वारामे प्रवाह, प्रवाहसे नहीं, नदीसे गंगा वनकर ठेठ समुद्रतक जा पहुँचेगा। एक हिमामे बहनेबाला पानी समुद्रमे मिलेगा, चारी दिशाओंमे जातेवाला यो ही सुख जायगा। यही वात संस्कारोकी है। संस्कार यदि आने और मिटते गये, तो क्या फायहा १ यदि जीवनमें मन्कारों-का पवित्र प्रवाह सतत वहता रहा, तभी अतम मरण महा आनवका विधान मालम पड़ेगा। जो बात्री रास्तेमे ब्याना न ठहरते हुए, राम्ने-के मोह और प्रलोभनसे वचते हुए, कठिन चढाई कटम जमा-जमाकर चढता हुआ, शिखरतक पहुंच गया और उत्पर पहुंचकर छातीपरके मारे बोझ और वंधन हटाकर वहाँकी खुळी हवाका अनुभव करने लगा, उसके आनंदका अंदाज क्या दृसरे लोग लगा सकेगे <sup>१</sup> पर जो प्रवासी रारतेमें ही अटक गया, उसके लिए सुर्य कही ककता है ?

### (३६) रात-दिन युद्धका प्रमग

मार यह है कि वाहरसे मतत स्वधर्माचरण और भीतरसे हरि-रमरणस्पी चित्त-गुद्धिकी किया, इम तरह जब ये अंतर्वाद्य कर्म-विकर्मके प्रवाह काम करेंगे, तब मरण आनंददायी माछ्म होगा। इसिंहण भगवान् कहते हैं—

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसमर युद्धत्र च ।

मेरा अखंड स्मरण करो और लड़ने रहो—"उसीमे रॅगा रह सदा। \* चदा ईश्वरमे लीन रहो। ईश्वरीय प्रेमसे जब अंतर्बाह्य रॅग जाओगे, जब वह रंग सारे जीवनमे फैल जायगा, तभी पिवत्र वातोमें सदेव आनंद माल्म होने लगेगा। तब बुरी बृत्तियाँ नामने आकर खड़ी ही न रहेगी। मुदर, बिड्या मनोरथोके अंकुर मनमें उगने लोंगे। अच्छे कर्न महज ही होने लगेगे।

यह तो ठीक है कि ईश्वर-स्मरणसे अच्छे कर्म सहज भावसे होने कोंगे, परंतु भगवान्की यह भी आजा है कि ''सतत छड़ते रहो।' तुकारान महाराज कहते हैं—

विन-रात हमें बुड़की ही बुन । अंतर्वाक्य जग और मन ॥१

भीतर और वाहर अनंत मृष्टि व्याप्त है। इस सृष्टिसे मनका सनत झगड़ा जारी रहना है। इस झगड़ेमें हर वार जय ही होगी, ऐसा नहीं। जो अंतको पा लेगा, वहीं सचा विजयी। अंतमें जो फैंमला हो। बहीं सहीं। कई वार यश मिलेगा, तो कई वार अपयश मिला, तो निराश होनेका कोई कारण नहीं है। मान लो कि पत्थरपर उत्रीम वार चोट लगनेसे वह नहीं फूटा और वीसवीं वारकी चोटसे फूट गया, तो फिर क्या वे उन्नीस चोट फिजूल ही गर्यी ? उस वीसवीं चोटकी सफलताकी तैयारी वे उन्नीस चोटे कर रहीं थीं।

निराज होनेका अर्थ है, नाम्तिक होना। विज्वास रखो कि पर-मेज्बर हमारा रक्षक है। वच्चेकी हिस्मत बढ़ानेके छिए मॉ उसे डघर-उधर जाने देती है, परंतु वह उसे गिरने नहीं देती। जहाँ वह गिरने लगा कि झट आकर धीरेसे महारा लगा देती है। ईज्बर भी तुम्हे देख रहा है। तुम्हारी जीवनकृती प्रतंगकी डोरी उसके हाथमे है।

चंदा त्यांत चि रगला।

<sup>†</sup> रात्री दिवस स्मम्हां युद्धाचा प्रस्म । अंतर्वाह्य जग आणि मन ॥

कभी वह डोर र्याच लेता है, कभी ढीली छोड देता है; परंतु यह विश्वास रखा कि डोर है उसके हाथमें । गंगाके घाटपर तरना सिखात है। घाटपरके वृक्षमें सॉकल या डोरी वंबी रहती है। वह कमरसे वॉबकर आदमीको पानीम फेंक देते हैं। परंतु सिखानेवाले उस्ताद भी पानीमें रहते ही है। नॉमिखिया पहले तो दो-चार वार डुवकी खाता है, परंतु अंतमें वह तैरनेकी कला सीख जाता है। इसी तरह परमेग्वर हमें जीवनकी कला सिखा रहा है।

#### ( ४० ) जुक्ल-कृप्ण गति

अत' परमेग्यरपर श्रद्धा रखकर यदि 'मनमा-याचा-कर्मणा' दिन-रात लडते रहोगे, तो अंतकी घड़ी अतिशय उत्तम होगी। उस ममय मव देवता अनुकूल हो जायँगे। यही वात इस अध्यायके अन्तमे एक रूपकके द्वारा वतायी गयी है। इस रूपकको आप लोग ममझ लीजिये। जिसके मरणके समय आग जल रही है, सूर्य चमक रहा है, शुक्ल पक्षका चंद्र यह रहा है, उत्तरायणमे निरम्न और मुदर आकाश फैला हुआ है, वह ब्रह्ममें विलीन होता है और जिसकी मृत्युके ममय धुऑ फैल रहा है, मीतर-वाहर अंथेरा हो रहा है, कृष्ण पक्षका चंद्रमा क्षीण हो रहा है, दक्षिणायनमें मलिन और अम्राच्छादित आकाश फेल रहा है, यह फिरसे जन्म-मर्णके फेरमे पड़ेगा।

वहुत-से लोग इस रूपकको पढ़कर चक्करमे पड जाते है। यदि यह चाहते हो कि पुण्य-मरण हो, तो अग्नि मूर्य, चंद्र, आकाग, इन देवताओं की छपा रहनी चाहिए। अग्नि कर्मका चिह्न है, यज्ञका चिह्न है। अंत समयमें भी यज्ञकी ज्वाला जलती रहनी चाहिए। न्यायमूर्ति रानडे कहते थे—''सतत कर्तव्य करते हुए मांत आ जाय, तो वह धन्य है। छुछ-न-छुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे है, कोई काम कर रहे है—ऐसी हालतम में मरूँ, तो भर पाया।'' 'आग जल रही है' इसका अर्थ यह है। मरण-ममयमें भी कर्म करते रहे—यह अग्निकी छुपा है। सूर्यकी छुपाका अर्थ यह है कि बुद्धिकी प्रभा अतनक चमकती रहनी चाहिए।

चंद्रकी ऋपाका अर्थ यह है कि मृत्युके समय पिवत्र भावना सतत बढ़ती रहनी चाहिए। चंद्र मनका—भावनाका—देवता है। शुक्छ पक्षके चद्रकी तरह मनकी भक्ति, प्रेम, उत्साह, परोपकार, उया आदि शुद्ध भावनाओं का पूर्ण विकास होना चाहिए। आकाशकी ऋपासे अभिप्राय है कि हृद्याकाशमें आमक्तिस्पी वाढ्छ विछक्कुछ न रहने चाहिए। एक वार गांधीजीने कहा—''में दिन-रान चरखा-चरखा चिल्छा रहा हूँ। चरखेको वडी पवित्र वस्तु मानता हूँ। परंतु अंत समयमे उसकी भी वासना न रहनी चाहिए। जिमने मुझे चरखेकी प्रेरणा दी है, वह स्वयं चरखेकी चिन्ता करनेमें पूर्ण समर्थ है। चरखा अब दूसरे भछे-भछे छोगोंके हाथमें चछा गया है। चरखेकी चिता छोडकर मुझे परमात्मासे मिछनेको तैयार रहना चाहिए।'' सारांश यह कि उत्तरायणका अर्थ है, हृद्यमें आसक्तिस्पी वाढ्छ न रहना।

अन्तिम सॉसतक हाथसे कोई-न-कोई सेवाकार्य हो रहा है, भावना-की पृणिमा चमक रही हे, हृदयाकाशमें जरा भी आसक्ति नहीं है, बुद्धि सतेज है—इस तरह जिसकी मृत्यु होगी, उसे परमात्मामें मिला ही समझो। ऐसा परम मंगलमय अंत लानेके लिए रात-दिन साववान और दक्ष रहकर लड़ते रहना चाहिए। एक क्षणके लिए भी मनपर अग्रुभ संस्कार न पड़ने देना चाहिए। ऐसा वल मिलता रहे, इसके लिए परमात्मासे सतत प्रार्थना करते रहना चाहिए। नाम-स्मरण, तन्त्व-स्मरण पुन-पुन-करते रहना चाहिए।

रविवार, १०-४-१३२

# नवाँ अध्याय

आज मेर गरेम दर्द है। मुझ मंदेह है कि मेरी आयार्ज आपनक पहुंच सकेशी या नहीं। इस समय साधुचरित यहे माय्यराय पेशवाके अत समयकी वान रमरण आ रही है। यह महापुरूष मरण-शस्यापर पड़ा था। कफ यहुत यह गया था। कफका अतिसार में पर्यवमान किया जा सकता है। अतः साधवरायन वैद्यसे कहा—''एमा करिये कि मेरा कफ हट जाय और उसकी जगह अतिसार हो जाय। इसमें राम-नाम लेनेको मुँह खुळ जायगा।'' में भी आज परमेश्यरसे प्रार्थना कर रहा था। सगवानने कहा—''जेमा गळा हो, बेमा ही वोळता रहा' में जो यहाँ गीना मुना रहा हूँ, यह किसीको उपदेश दनेके लिए नहीं। जो उसमें छाम उठाना चाह्त हैं, उन्हें अवश्य उससे छाम होगा, परंतु में तो गीना राम-नाम समझकर मुना रहा हूँ। गीनाका प्रवचन करते हुए मेरी भावना 'हरि-नाम' की रहनी है।

में जो यह कह रहा हूं, उसका आज के अन्यायमे संबंध है। इस अध्यायमे हरि-नामकी अपूर्व महिमा बतायी गयी है। यह अध्याय गीताके मध्य-भागमे खड़ा है। सारे महाभारतके मध्य गीता और गीताके मध्य यह तथा अध्याय । अनेक कारणीसे इस अध्यायको पायतना प्राप्त हो गयी है। कहते है कि ज्ञानदेवने जब अंतिम समाधि ही, तो उन्होंने इस अध्यायका जप करते हुए प्राण छोड़ा था। इस अध्यायके समरणमात्रसे मेरी ऑखें छछछछोंने छगती हैं और दिल भर आता है। ज्यामदेवका यह कितना बड़ा उपकार है। केवल भारतवर्ष-पर ही नहीं, सारी मनुष्य-जातिपर उनका यह उपकार है। जो अपूर्व वान भगवानने अजुनको बतायी, वह शब्दों हारा प्रकट करने थोग्य न थी। परन्तु द्याभावसे प्रेरित होकर ज्यासजीन इसे संस्कृत-भाषाहारा

#### ' नवाॅ अध्याय

प्रकट कर ाटया। गुप्त वरतुको वाणीका रूप टिया । इसं अध्यायकें आरम्भमे भगवान् कहते है-

राजवित्रा राजग्रह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्।

यह जो राज-विद्या है, यह जो अपूर्व वस्तु है, वह प्रत्यक्ष अनुभव करनेकी है। भगवान् उसे 'प्रत्यक्षावगम' कहते है। शब्दोमे न समाने-वाली, परंतु प्रत्यक्ष अनुसवकी कसौटीपर कसी हुई यह चात इस अध्यायमे वतायी गयी है। इससे यह बहुत मधुर हो गया है। तुलसी-वासजीने कहा है-

को जाने को जैहै जम-पुर, को मुर-पुर पर-धामको। तुरुसिहि बहुत भस्रो छागत जग-जीवन रामगुरुामको ॥

मरनेके बाद मिलनेवाले रवर्ग और उसकी कथाओसे यहाँ क्या काम चलेगा ? कौन कह सकता है कि रवर्ग कीन जाता है ओर यम-पुर कौन जाता है ? यदि संसारमे चार दिन रहना है, तो रामका गुलाम वनकर रहनेमें ही मुझे आनट है—ऐसा तुल्सीटासजी कहते है । रामका गुलाम होकर रहनेकी मिठाम इस अध्यायमे है । प्रत्यक्ष इसी देहमे, इन्हीं ऑखोसे अनुमृत होनेवाला फल, जीते-जी अनुभव की जानेवाली वार्ते इस अध्यायमे वतायी गयी है। जब गुड खाते है, तो उसकी मिठास प्रत्यक्ष माळ्म होती है। उसी तरहका रामका गुलाम होकर रहनेकी निठास यहाँ है। इस मृत्यु-लोकके जीवनका मजा प्रत्यक्ष दिखानेवाली यह राज-विद्या इस अध्यायमे कही गयी है। वह वैसे गृह है, परतु भगवान् उसे सवके छिए सुलभ और सोलकर रख रहे हैं।

#### (४२) सरल मार्ग

गीता वैदिक धर्मका सार है। वैदिक धर्मका अर्थ है, वेदोसे निकला हुआ धर्म। इस जगतीतलपर जितने अतिप्राचीन लेख है, उनमें वेट सबसे पहले रुख माने जाते है। इसी कारण भावुक लोग उन्हें अनाटि मानते हैं। इसीसे वेट पूज्यताको प्राप्त हुए। यटि इतिहासकी दृष्टिसे देखा जाय, तो भी वे हमारे समाजकी प्राचीन <sup>2</sup> भावनाओं के प्राचानतम चिह्न ह । ताम्रपट, गिला-लख, सिक्क, वरतन, प्राणियों के अवशेप—आदिकी अपे जा ये लिखित सावन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। संसारमे पहला ऐतिहासिक प्रमाण यदि कोई है, तो वह वेट है। इन वेटोमें जो धर्म वीजरूपमें था, वृक्ष होते-होते अंतमे उसमें गीतारूपी दिव्य मधुर फल लगा। फलके सिवा पेडका हम खाये भी क्या श्राव वृक्षमें फललगते है, तभी हमारे खानेकी चीज उसमें हमें मिल सकती है। वेट-धर्मके सारका भी सार यह गीता है।

यह जो वेद-धर्म प्राचीन कालसे रूढ था, उसमे नाना यज्ञ-याग, किया-कलाप, विविध तपश्चर्या, अनेक साधनाएँ वतलायी गर्या। यह जो सारा कर्मकाड है, यद्यपि वह निरुपयोगी नहीं है, तो भी उसके लिए अधिकार चाहिए। वह कर्मकाड सबके लिए सुलभ न था। ऊँचे नारियलके पेडपर चढकर पल कोन तोडे, कोन छीले और कौन फोडे १ में चाहे कितना ही भूखा होऊँ, पर ऊँचे पेडका वह नारियल मुझे मिले कैसे १ में नोचेसे उसकी ओर देखता हूँ, ऊपरसे नारियल मुझे देखता है। परंतु इससे पेटकी ज्वाला कैसे बुझेगी १ जवतक वह नारियल मेरे हाथमे न पड़े, तवतक सव व्यर्थ है। वेदोकी इन नाना कियाओमें वडे वारीक विचार रहते हैं। जन-साधारणको उनका ज्ञान कैसे हो १ वेद-मार्गके सिवा मोक्ष नहीं, परंतु वेदोका तो अधिकार नहीं। तव दूसरोका काम कैसे चले १ अत कृपासागर संत लोग आगे वढकर वोले—'आओ, हम इन वेदोका रस निकाल ले। वेदोका सार थोडेमे निकालकर संसारको दे।'' इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं—

वेट कहा है अनत—पर अर्थ इतना ही है चिंत्य । क्र वह अर्थ क्या हे १ तो हरिनाम । हरिनाम वेटोका सार है। राम-नामसे मोक्ष निश्चित हुआ । स्त्रियॉ, बच्चे, जूड़, चैंड्य, गॅवार, दीन, दुर्वल, रोगी, पंगु, सबके लिए मोक्ष सुलभ हो गया । वेटोकी

<sup>\*</sup> वेट अनन्त बोळळा। अर्थ इतुका चि साधळा॥

अल्मारीमे वंद मोक्षको भगवानने चौराहेपर लाकर र्य दिया। मोक्षको यह कितनी सीधी सादी, सरल नरकीव ! जिसका जमा सीधा-सादा जीवन है, जो उछ रवधर्म-कर्म ह, सेवा-कर्म है, उमीको यलस्प क्यों न बना दें ? फिर दूसरे यज्ञ-यामकी जरूरत ही क्या हे ! तुम्हारा नित्यका जो सीधा-सादा सेवा-कर्म हे. उमीको यल समसकर करो। यही राज-मार्ग है।

> यानात्थाप नरी राजन् न प्रमाट्येन करिचित्। धावनिमील्य वा नेपें न स्पक्षेप पतिप्रहा।

उस मार्गपर यदि आंग्रे मूंटकर शंडते चले जाओ, तो भी गिरने या ठोकर सानेका भय नहीं। इसरा मार्ग हे—अग्रा पारा निश्ता रृग्ता, तलवारकी धार भी आयद थे। डी मोथरी पड़ेगी। यह चेटिक मार्ग इतना विकट हैं। इसकी अपेक्षा रामका गुलाम होकर रहनेका मार्ग अधिक मुलभ हैं। इंजीनियर राग्तेकी ऊँचाई धीरे-वीरे बढाता हुआ ऊपर ले जाता है और हमें ऊँचे शियरपर ला विठाता है। हमें महसा पता भी नहीं लगता कि इतने ऊँचे चढ रहे हैं। इंजीनियरकी उम सूबीकी तरह ही इस राज-मार्गकी खूबी है। मनुष्य जिस जगह कमें करते हुए राउ। है, वहीं उस सादे कमेंद्वारा वह परमात्माको प्राप्त कर सकता है—ऐसा यह मार्ग है।

परमेश्वर क्या करी छिपकर बैठा है १ किसी खोहमे, किसी गर्लामें, किसी नरीमें या किसी ग्वामें वट छुककर बैठ गया हे १ लाल, नीलम, चॉटी-मोना पृथ्वीके पेटमें छिपा रहता है। मोती-मूँगा रवाकर समुद्रमें छिपे रहते है। बेमा वह परमेश्वररूपी 'छाल रतन' क्या कहीं छिपा हुआ है १ मगवान्कों कहीं से खोटकर निकालना है १ वह तो हमेंगा हम सबके मामने और सबैत खड़ा ही है। ये समी लोग परमात्माकी ही तो मूर्तियाँ हैं। भगवान् कहते हैं—"इस मानव-स्पमें प्रकटित हिर-मूर्तिका अपमान मत करों भाई।" ईव्वर ही सब चराचररूपमें प्रकट हो रहा है। उसे खोजनेके लिए कृत्रिम उपायोकी क्या जरूरत १ उपाय तो सीधा सरल है। तुम जो कुछ सेवा-कार्य करों,

र उस सबका संबंध भगवान्से जोड दो वस, काम वर्ना। तुम रामके गुलाम हो जाओ। वह कठिन वेद-मार्ग, वह यज्ञ, वह स्वाहा, वह रवधा, वह श्राद्ध, वह तर्पण—सव हमें मोक्षकी ओर ले जायँगे। परंतु इसमें अविकारी और अनधिकारीका झमेला खड़ा होता है। हमें उसकी जरूरत ही नहीं। इतना ही करो कि जो कुछ करते हो, वह ईश्वरार्पण कर दो। अपनी प्रत्येक कृतिका संबंध ईश्वरसे जोड दो। इस नवे अप्यायकी यह शिक्षा है। इसलिए वह भक्तोको बहुत प्रिय है।

### (४३) अधिकार-भेदकी झझट नही

कृष्णके सारे जीवनमे उसका वचपन वहुत ही मधुर है। वाल-ऋष्णकी ही विशेष उपासना की जाती है। वह ग्वाल-वालोके साथ गाये चराने जाता, उनके साथ खाता-पीता और हॅसता-बोलता । इंद्रकी प्जा करनेके छिए जब म्वाल-वाल निकले, तो उसने उनसे कहा— "इंट्रको किसने देखा है<sup> १</sup> उसके उपकार ही क्या है <sup>१</sup> पर यह गोवर्धन पर्वत हमे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यहाँ गाये चरती है। उसमे पानीके मोते निकलते है। अत तुम इसीकी पूजा करो।'' ऐसी बाते बह उन्हें नियाया करता। जिन ग्वालोमे खेला, जिन गोपियोसे हॅसा-वोला, जिन गाय-वछडोमे रमा, उन सबके छिए उसने मोक्षका द्वार खोल दिया। कृष्ण परमात्माने अपने अनुभवसे यह सरल मार्ग वताया है । वचपनमे उसका काम गाय-चछडोसे पडा । वडे होनेपर घोडोसे । मुरळीकी ज्वनि सुनते ही गाये गट्गट हो जाती और कृष्णके हाथ फेरते ही घोडे फुरफुराने लगते। वे गाय-वछडे और वे रयके घोडे क्रप्णमय हो जाते। पाप-योनि माने गये उन पशुओंको भी मानो मोक्ष मिल जाता था। मोक्षपर केवल मनुष्यका ही अविकार नहीं, विल्क पशु-पक्षीका भी है-यह वात श्रीकृष्णने साफ कर टी है। अपने जीवनमे उन्होने इस वातका अनुभव किया या।

जो अनुभव भगवान्को हुआ, वही व्यासजीको भी हुआ। कृष्ण और व्यास, दोनो एकरूप है ही। दोनोके जीवनका सार भी एक ही है। माक्ष न विद्वत्तापर अवलावत हु, न कम-कर्लापपर। उसके लिए तो मीधी-नाटी भक्ति ही काफी है। 'मैं'-'मैं' कहनेवाले ज्ञानी पीछे ही वने रहे और भोली-भावुक स्वियाँ उनसे आगे वढ गयी। यदि मन पवित्र हो और सीधा-भोला पवित्र भाव हो, तो फिर मोक्ष कठिन नहीं है। महाभारतमे 'जनक-सुलभा-संवाद' नामक एक प्रकरण है। उसमे व्यासने एक ऐसे प्रसंगकी रचना की है, जिसमे राजा जनक ज्ञान-प्राप्तिके लिए एक स्त्रीके पास गये है। आप लोग भले ही वहस करते रहे कि सियोको वेदोका अधिकार है या नहीं, परंतु सुलभा तो यहाँ प्रत्यक्ष जनक राजाको ब्रह्मविद्या मिखा रही है। वह एक मामृली म्बी और जनक कितना वडा सम्राट् । कितनी विद्याओसे सम्पन्न । पर उस महाज्ञानी जनकके हाथ मोक्ष नहीं था। इसिंहण व्यासदेवने उसे सुलभाके चरणोमे गिरनेके लिए भेजा। ऐमी ही वात उस तुलाधार वैंग्यकी है। जाजिल ब्राह्मण उसके पास ज्ञान पानेके लिए जाता है। तुलाधार कहता है—''तराजूकी इंडी सीधी रखनेमे ही मेरा सारा ज्ञान समाया हुआ है <sup>।</sup>'' वैसी ही कथा व्याधकी है । व्याध ठहरा कसाई । पशुओंको मारकर वह समाजकी सेवा करता था। एक अहंकारी तपत्वी ब्राह्मणसे उसके गुरुने उस व्यावके पास जानेके लिए कहा। त्राह्मणको आश्चर्य हुआ कि यह कमाई मुझे क्या ज्ञान देगा <sup>१</sup> त्राह्मण व्याधके पास गया। व्याध क्या कर रहा था १ मास काट रहा था, धो रहा था और साफ करके उसे विक्रीके लिए रख रहा था। उसने त्राह्मणसे कहा-"देखो, मेरा यह कर्म जितना वर्म-मय किया जा सकता है, उतना मै करता हूँ। अपनी आत्मा जितनी इस कर्ममे उँडेली जा सकती है, उतनी उँडेलकर में यह कर्म करता हूं और अपने मॉ-वापकी सेवा करता हूँ।" ऐसे इस व्यायके रूपमे व्यासदेवने आदर्श मृति खडी की है।

महाभारतमे ये जो खी, वेज्य, जूड आदिकी कथाएँ आयी है, उनका उद्देज्य यह है कि सबको यह साफ-साफ दीख जाय कि मोक्षका द्वार सबके लिए खुला है। इन कथाओका तत्त्व इस नवे अध्यायमे र्घतं लाया गया है। इन कथाओपर इस अध्यायमे मुहर लगायी गयी है। रामका गुलाम होकर रहनेमें जो मिठास है, वही व्यायके जीवनमें है। गंत तुकाराम अहिंसक थे, परन्तु उन्होंने वडे चायसे यह वर्णन किया है कि सजन कसाईने कसाईका काम करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। तुकारामने एक जगह पृछा है—"भगवन, पशुआंका यध करनेवालंकी क्या गित होगी ए परन्तु 'सजन कसाईके साथ वेचता है मांस' यह चरण लिखकर उन्होंने कहा है कि भगवान सजन कसाईकी मवद करते है। नरसी मेहताकी हडी सकारनेवाला, एकनाथके यहाँ कॉवर भरकर लानेवाला, टामाजीके लिए महार वननेवाला, महाराष्ट्रकी प्रियं जनावाईको क्टने-पीसनेमें मदद करनेवाला भगवान सजन कसाईकी भी उतने ही प्रेमसे मदद करता है, ऐसा तुकाराम कहते है। साराज्य कि अपने कुत्योंका संवंध परमेश्वरसे जोडना चाहिए। कम यह कुछ भावनासे पूर्ण और सेवामय हो, तो वह यहान्छप ही है।

### ( ४४ ) कर्मफल भगवान्को अर्पण

नवे अध्यायमे यही विशेष वात कही गयी है। इसमे कर्म-योग और भक्ति-योगका मधुर मिलाप है। कर्म-योगका अर्थ है, कर्म तो करना, परन्तु फलका त्याग कर देना। कर्म ऐसी खूबीसे करो कि फलकी वासना चित्तको न छुए। यह अखरोटके पेड लगाने जैसा है। अखरोटके वृक्षमे पचीस वर्षमे फल लगते हैं। लगानेवालेको अपने जीवनमे शायद ही उसके फल चखनेको मिले। फिर भी पेड लगाना है और उसे बहुत नेमसे पानी पिलाना है। कर्मयोगका अर्थ है—पेड़ लगाना और फलकी अपेक्षा न रखना। और भक्ति-योग किसे कहते हैं भावपूर्वक ईश्वरके साथ जुड़ जानेका अर्थ है भक्ति-योग। राज-योगमे कर्म-योग और भक्ति-योग, दोनो इकट्टे हो जाते हैं। राज-योगकी कई लोगोने कई व्याख्याएँ की है, परन्तु राजयोग यानी कर्म-योग और भक्ति-योगका मधुर मिश्रण, ऐसी मैं संक्षेपमे उसकी व्याख्या करता हूँ।

<sup>🔹</sup> सजन कसाया विकृ छागे मास । 🕻 महाराष्ट्रकी एक हरिजन-जाति ।

कर्म तो करना है, पर फल फेकना नहीं, प्रमुको अर्पण कर देना है। फल ऐक देनेका अर्थ होता है फलका निषेध, किंतु अर्पणमे ऐसा नहीं होता । कितनी सुदर व्यवन्था है यह <sup>।</sup> यहुत माधुरी है इसमें । फलो छोडनेका यह अर्थ नहीं कि फल कोई लेगा हो नहीं। कोई-न-कोई त फल लेगा ही। किसी-न-किसीको तो वह मिलेगा ही। किर ऐसे तर्क खंडे हो सकते है कि जो इस फलको पायेगा. वह इसका अधिकारी भी है या नहीं <sup>9</sup> कोई भिखारी घर आ जाता है, तो हम झट कहते हैं— ''तू मोटा-नाजा है। भीख मॉगना तुझे शोभा नहीं देता। चला जा।'' हम इस वानका विचार करते है कि उसका भीख सॉगना उचित है या नहीं। भिखारी येचारा अभिन्दा होकर चला जाता है। हममे महातु-मृतिका पूर्ण अभाव है। फिर भीख मॉगनेवालेकी योग्यता हम ठहरा-येने कैसे <sup>?</sup> यचपनमे मैने एक बार अपनी माँसे भिखारियोके वारेमे ऐसी ही अंका की थी। उसने जो उत्तर दिया, वह अभीतक मेरे कानो-मे गुँज रहा है। सैने उससे पृछा--''यह भिखारी नोहहा-कहा दीखता है। इसको भिक्षा देनेसे तो द्यमन और आलम्य ही वढंगे। 'गीता-का 'देशे काले च पात्रे च' यह उलोक भी मैंने उसे मुनाया। उसने जवाव दिया--''जो भित्वारी आया. वह परमेज्वर ही था। अव करो पात्रापात्रका विचार । भगवानको क्या अपात्र कहेगा <sup>१</sup> पात्रापात्रके विचार करनेका तुझे और मुझे ज्या अविकार है ? अधिक विचार करनेकी मुझे जरूरत ही नहीं भारतम होती। मेरे छिए वह भगवान ही है। ' मिक इस उत्तरका कोई उपयुक्त प्रत्युत्तर मुझे अभीतक नहां सुझा है।

द्सरोको भोजन कराते समय मैं उसकी पात्रापात्रताका विचार करता हूँ, परंतु अपने पेटमे रोटो डालते समय मुझे यह खयालतक नहीं जाता कि मुझे भी इसका कोई अधिकार है या नहीं ? जो हमारे दरवाज आ जाता है, उसे अभद्र भिखारी ही क्यों समझा जाय ? जिसे हम देते हैं, वह भगदान ही है—ऐसा हम क्यों न समझे राजयोग कहता है— ''तुम्हारे कर्मका फल किसी-न-किसीको तो मिलेगा ही न ? तो उसे भगवानको ही दे डालो। उसीको अपण कर हो। ' राजयोग उचित

ग्थान वता रहा है। यहाँ फल्स्यागरूपी निषेवात्मक कर्म भी नहीं है और सब कुछ भगवान्कों ही अपण करना है, उसिलए पात्रापात्रका भी यहन हल हो जाता है। भगवान्कों जो टान टिया गया है, वह सर्वेदा गुढ़ ही है। तुम्हारे कर्ममें यदि टोप भी रहा हो, तो उसके हाथां में पड़ते ही वह पित्रत्र हो जायगा। हम टोप दृर करनेका कितना ही उपाय करे, तो भी टोप वाकी रहता ही है। फिर भी हम जितने गुढ़ होकर कर्म कर सके. करे। बुद्धि ईज्वरकी देन है। उसे जितना गुढ़-रूपमें हो सके, काममें लाना हमारा कर्तव्य ही है। ऐसा न करना अपराथ होगा। अत पात्रापात्र-विवेक भी करना ही चाहिए किन्तु भगवद्भाव रखनेसं वह मुल्भ हो जाता है।

पलका विनियोग चिन्त-शुद्धिके लिए करना चाहिए। जो काम जैसा हो जाय, वसा ही उसे भगवानको अर्पण कर हो। प्रत्यक्ष किया जैसे-जैसे होती जाय, वसे-ही-वसे उसे भगवानको अर्पण करके मनरतुष्टि प्राप्त करते रहना चाहिए। पलको छोडना नहीं है, उसे भगवानको अर्पण कर देना है। यह नो क्या, मनमे उत्पन्न होनेवाली वामनाएँ और काम-कोवादि विकार भी परमेश्वरको अर्पण करके छुट्टी पाना है।

काम कोब मेर अर्पण प्रसुके।\*

यहाँ न तो सयमाग्निमे जलना है. न झुल्मना । चट अर्पण किया और छुटे । न किमीको टयाना, न मारना ।

जो गुड दीन्ह ने मरे माहुर काहे देय।

इतियों भी नायन है। उन्हें ईडबरार्पण कर हो। कहते है—' कान हमारी नहीं सुनते , तो फिर क्या सुनना ही वह कर है? नहीं, सुनो जरुर, पर हरि-कथा ही सुनो। न सुनना बड़ा कठिन है। परतु हरि-कथारूपी श्रवणका विषय देकर कानका उपयोग करना अधिक सुल्म, मधुर और हितकर है। अपने कान तुम रामको है हो। सुन्यमे राम-

काम तोव आम्ही चाहिले चिह्नली।

<sup>†</sup> रोग जाय दुधं साम्बरं । तरी निव का पिपावा ॥

नाम लेते रहो । इंद्रियॉ शत्रु नहीं है । वे अच्छी है । उनकी सामर्ध्यका ठिकाना नहीं । अत ईश्वरार्षण-बुद्धिसे प्रत्येक इंद्रियसे काम लेना— यही राज-मार्ग है । इसीको 'राजयोग' कहते है ।

( ४५ ) विशिष्ट क्रियाका आग्रह नहीं

ऐसा नहीं कि कोई खास किया ही भगवानको अर्पण करनी है। कर्ममात्र उसे मौप टो । जबरीके वे वेर <sup>।</sup> रामने उन्हे कितने प्रेमसे रवीकार किया। परमेश्वरकी पृजा करनेके लिए गुफामे जाकर बैठने-की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जो भी कर्म करो, वह परमेश्वरको अर्पण करो। मॉ वच्चेको सँभाछती हे, मानो भगवान्को ही सँभाछती हें । बच्चेको नहलाती क्या है, परमेश्वरपर रुग्नभिषेक ही करती है । वालक परमेश्वरीय कृपाकी देन हैं, ऐसा मानकर मॉको चाहिए कि वह परमेश्वर-भावनासे वच्चेका ठाठन-पाठन करे। कोंगल्या रामकी और यजोटा कृष्णकी चिता कितने दुलारसे करती थी ? उसका वर्णन करते हुए झुक, वाल्मीकि, तुल्सीदासने अपनेको यन्य माना। उस कियामें उन्हे अपार कांतुक माऌ्म होना है। माताकी वह सेवा-संगोपन-किया बहुत उच है। वह बालक, परमेश्वरकी वह मूर्ति, उस मुर्तिकी सेवासे बढकर सद्भाग्य क्या हो सकता है ? यदि एक-दूसरे-की सेवा करते समय हम ऐसी ही भावना रखे, तो हमारे कर्मोंमे कितना परिवर्तन हो जाय । जिसको जो सेवा मिल गयी, वह ईश्वरकी ही सेवा है, एसी भावना करते रहना चाहिए।

किसान वेलकी सेवा करता है। उस वेलको क्या तुच्छ समझना चाहिए <sup>१</sup> नहीं, वेटोमे वामदेवने शक्तिरूपसे विश्वव्याप्त जिस वेलका वर्णन किया है, वही उस किसानके वेलमे भी मौजूट है—

> चत्वारि शृङ्गा त्रयां अस्य पाटा हे शीप सन्त रस्तासो अस्य । त्रिया व्हा वृषमो गेरवीति महो देवो मत्या आविवेश ॥

जिसके चार सांग है, तीन पेर है, दो सिर है, सात हाथ है, जो तीन जगह वॅधा हुआ है, जो महान तेजरबी होकर सब मर्स्य वस्तुओमे व्याप्त है, उसी गर्जना करनेवाले विश्वव्यापी वेलकी पूजा किसान करता है। टीकाकारोने इस एक ऋचाके पाँच-मात भिन्न-भिन्न अर्थ दिये हैं। यह बेल हैं भी विचित्र। आकाशमें गर्जना करके जो वेल पानी वर्माता है, यही मल-मृत्रकी दृष्टि करके खेतमें फसल पेटा करनेवाले इस किसानके वेलमें माजूद हैं। यदि किसान इस उच्च भावनासे अपने वेलोकी सेवा करेगा तो उसकी यह मामूली सेवा भी ईश्वरके अपण हो जायगी।

इनी तरह हमारे घरकी गृह-छथ्मी जो चोका छगावर रनोई-घर-को साफ-सुधरा रखती है चृन्हा जलानी है ग्वच्छ और मान्विक भोजन बनाती है और यह उच्छा रखनी है कि यह रनोई मेरे घरके मब लोगोको पुष्टिनुष्टिवायक हो, तो उनका यह मारा कर्म यज्ञह्म ही है। चृन्हा ज्या मानो उन मानाने एक छोटा-मा यज्ञ ही जगाया है। परमेश्वरको गृम करनेकी भावना मनमे रखकर जो भोजन तैयार किया जायगा, वह किनना ग्वच्छ और पवित्र होगा, जरा उनकी कल्पना नो कीजिय। यवि उन गृहलक्ष्मीके मनमे ऐसी उच्च भावना हो तो उमे फिर भागवनकी ऋषि-पत्नियोके ही नमनोल रखना होगा। ऐसी जिननी ही मानाएँ सेवा करके तर गयी होगी और 'में-में' करनेवाले पंडिन और जानी लोनेमे ही पड़े रहे होगे!

# ( १६ ) नाग जीवन हरिमय हो नकता है

त्मारा दिनक, अग-अणका जीवन मामूली दिनाई देना हो तो भी वह वास्तवसे वेना नहीं होता। उनसे वड़ा अर्थ भरा है। मारा जीवन एक महान ब्दान्त की है। तुम्हारी निद्रा क्या एक नमायि है। सब प्रशासके भोगोबो बदि हम ईब्बराईण बरके निद्रा हेने तो वह नमायि नहीं तो क्या होती? हम होगोंसे स्नान बरने नमय पुन्य-मृक्तके पाठ करनेती रुद्धि चली आ रही है। अब सोचो कि इन स्नान-की कियान इस पुन्यमृत्तका क्या संबध ? देन्वना चाहोंगे तो नस्वन्य जरूर दिखेगा। जिन बिराद पुरुषके हजार हाथ और हजार ऑखे है जनका सेर इन स्नानसे क्या नस्वन्य ? नस्वन्य यह कि तुम जो होटासर जल निरणर डाहते हो। उनमे हजारों बुँढे हैं। वे

वृंदे तुम्हारा मरनक यो रही हैं—नुम्हे निष्पाप बना रही है। मानी तुम्हार मरनकपर ईब्बरका आर्थाबीट बरस रहा है। परमेश्वरके सहस्व हाथोंमें सहस्वयारा ही मानी तुमपर बरस रही है। इन ब्होंके रूपमें मानी परमेब्बर ही तुम्हार निरके अंदरका मेल यो रहे है। ऐसी दिव्य भावना उस रनानमें उँडली, नो वह रनान बुद्ध और ही हो जायगी, उस रनानमें अनस्त बक्ति भा जायगी।

कोई भी कर्म जब उस भावनांस किया जाता है कि वह परमेश्वर-का है, तो मामूली होनेपर भी पित्रत्र हो जाता है, यह बात अनुभव-सिद्ध है। मनमें जरा वह भावना करके देखों तो कि जो व्यक्ति हमारे घर आया है, वह ईश्वरस्प है। मामूली तौरपर कोई वड़ा आदमी भी जब हमारे घर आता है, तो हम कितनी सफाई रखते हैं आर कैसा बढ़िया भोजन बनाते है। पिर बढ़ि यह भावना हरे कि परमेश्वर है तो भला बनाओं हमारी उस भावनामें दितना फर्क पड जायगा। कवीर उपडे बुनता था। उसीमें निमरन होकर वह गाता—

त्रीनी झीनी बीनी चटरिया।

यह गाता हुआ झमता जाता मानो परमेश्वरको ओढानेके लिए यह चाटर बुन रहा हो। ऋग्वेटका ऋषि स्टता हे— वन्त्रेप भटा गुक्कता मुगणी।

में अपना यह रतीत्र मुन्डर हाथों में बुने हुए बक्क की तरह ईड़बर के यह कराना हूँ। उचि रनीत्र बनाना है ईड़बर के लिए। बुनकर जो बक्क बनाना है, तो भी ईड़बर के लिए ही। कैसी हृहबर्गम अन्पना। कितना चिक्त को विशुद्ध बनाने बाला और हृहब को हिलोर देने बाला विचार। यह भावना यदि जीवन में एक बार आ जाय, ने किर जीवन पिनना निर्मल हो जायगा। अवरंग बिजली चमकती हे तो बह अवरा एक अणमें प्रकाश बन जाना है। बह अधकार क्या बीर-बीर प्रकाश बनना है नहीं, एक अणमें ही सारा भीनर-बाहर परिवर्तन हो जाना है। उसी नरह प्रत्येक किया को इंग्वर से जोड़ देने ही जीवन में एक वस अइन जाकि आती है। प्रत्येक किया विशुद्ध होने लगती है। जीवन में उत्साह का

मचार हाता है। आज इमारं जीवनमें उत्साह है कहाँ ? हम जी रहें हैं, क्योंकि सरते नहीं। उत्माहका चारों ओर अकाल है। कलाहीन रोता जीवन । परन्तु जरा यह भाव मनमें लाओं कि हमें अपनी सव कियाएँ ईब्बरके साथ जोड़नी है। फिर देखोंगे कि तुम्हारा जीवन कितना रमणीय थार नमनीय हो जाता है।

इसमें शक नहीं कि परमेश्यरके एक नाममात्रसं झट परिवर्तन हो जाना है। यह मन कहों कि राम कहनेंसं क्या होता है। जरा कहकर नो देखों। कल्पना करों कि मंत्या समय किमान काम करके घर छोट रहा है। रास्तेम उसे कोई यात्री मिल जाता है। यह उससे कहता है— चाल घरा उसा राह नारायणा।

"माई यात्री, ओ नारायण, जरा ठहरो। अब रात हो आवी। मगवन, मेरे घर चले। उस किसानके मुँहमें एसे अब्द निकलने तो वो, फिर देखों, उस यात्रीका रूप वटलता है या नहीं। वह यात्री यदि डाकू और छुटेरा होगा, तो भी पांवत्र हो जायगा। यह फर्क मावनाके कारण होता है। मावनामे ही सब कुछ भरा है। जीवन मावनामय है। बीम सालका एक पराया लडका यर आता है, पिना उसे अपनी कन्या देना है। वह लडका है तो निर्फ वीम सालका, परन्तु पचाम मालका उवशुर उसके पर छुता है, यह क्या वात है? कन्या-अपण करनेका यह कार्य ही कितना पांवत्र है। वह जिसे वी जाती है, वह परमेज्वर ही मालम होना है। यह जो भावना टामाटके प्रति, वरके प्रति रंगी जानी है उसीको और अपर ले जाओ और आगे बटाओ।

कोई कहेगा कि आलिए गिमी झूठी कल्पना करनेसे लाभ क्या ? में कहता हूं कि पहलेसे ही मचा-झूठा मत कहा। पहले अभ्याम करो, अनुभय लो, तव तुम्हें सच-झूठ माल्स हो जायगा। उम बन्या-वानमें कोरी बाब्टिक नहीं, किन्तु यह मच्ची भावना करों कि वह जमाई मचमुच ही परमात्मा है, तो फिर देखोंगे कि कितना फर्क पड जाना है। इस पवित्र भावनाके प्रभावसे वग्तुके पूर्व-स्प और उत्तर-स्पमें जमीन-आसमानका अन्तर पड जायगा। द्वपात्र सुपात्र वन जायगा। दुष्ट सुष्ट बन जायगा। बाल्या भीलका कायापलट इसी नरह हुआ न १ बीगापर उंगलियाँ नाच रही हैं, सुरमं नारायग नामका जप चल रहा है और मारनेके लिए दांडता है नव भी आति डिगती नहीं, बिलक उनकी ओर प्रमप्त दिख्नों निहारता है—बाल्याने ऐसा दृश्य ही इसमें पहले कभी नहीं देखा था। उसने अभीतक दो ही प्रकारके प्राणी देखें थे—एक तो उनकी नीर-स्मान देखकर भाग जानेवाल या उल्टकर उमपर हमला करनेवाल। परंतु नारद उस देखकर न तो भागे, न हमला ही किया, बिलक आत भावसे खंडे रहे। बाल्याकी तोर-कमान रक गयी। नारदकी न भी हिली, न ऑखे झपकी—मधुर भजन ज्या-का-यो जारी रहा। नारदके बाल्यामें पृद्धा—"तुम्हारा तीर क्यों कक गया १ बाल्याने कहा—"आपके जात भावको देखकर।" नारदके बाल्यान ह्यान्य है था या नच १

सचमुच, संसारमें कोई दुष्ट हे भी या नहीं उसका निर्णय आगिर कीन करें ? कोई असली दुर नामने आ जाय नो भी एसी भावना करों कि यह परमात्मा है। यह दुर हो भी तो सन वन जावगा। तो क्या सुठ-मुठ यह भावना करें ? में कहना है, क्रियकों पना है कि यह दुष्ट ही है ? कुछ लोग कहने है कि सजन लोग सुद अच्छे होने है, इसिएए उन्हें सब बुछ अच्छा दिग्याई एउना है। पर्न्तु वारनवमें ऐसा नहीं होना। तो फिर तुन्हें जैसा दिखाई देना है उसीरो सब मान लें ? सृष्टिके सन्यक् जान होनेका साथन मानो अकेले दुन्हों है पास है। यह कभी न कहें कि सृष्टि तो अच्छी है पर तुम दुष्ट हो। इसिएए यह तुन्हें दुन्ह दिग्याई देनी है। देन्यों, सृष्टि तो आईना है। तुम जैसे होगों, बेगा ही सामनेती सृष्टिको कर्या इसिएए एसी कल्यना करों कि यह सृष्टि अच्छी है। पित्र है ने एपित्र है। अण्नी मामूली क्रियामें भी एसी भावनाका सचार करों। किर देन्यों कि क्या चमन्कार होना है। भगवान वही बात समझा देना चाहते हैं—

वन्त्रगेषि पदस्नासि यन्तृहापि ददामि यत्। प्रतप्रस्थानि जीन्त्रेय तरकुरुण सदर्शणम्॥

तुम जो कुछ करो, सब ज्यो-का-त्यो भगवानको अर्पण कर दो । मेरी मॉ वचपनमे एक कहानी सुनाया करती थी। वान मजेटार हे. परन्तु उसका रहस्य बहुत मृल्यवान है। एक रत्री थी। उसका यह निश्चय या कि जो कुछ कहँगी, कृष्णार्पण कर दूँगी। चौका लीपनेके वाट बची हुई नोबर-मिट्टीका गोला बनाकर बाहर फेंक्रनी और कह वर्ता—'क्रप्णार्ण्णमगतु। होता क्या कि वह गोवरका गोला वहाँसे उठता ओर मिवरसे भगवानकी मूर्तिके मुँहपर जा चिपक्ता। पुजारी वेचारा मृतिको यो-घोकर थक गया, पर कुछ उपाय नहीं चलता था। अंतमे मारूम हुआ कि यह करामात उस रत्रीकी थी। जवतक वह स्त्री जीवित है, तबतक मृति कभी साफ रह ही नहीं सक्ती। एक दिन वह स्त्री वीमार हो गथी। मरणकी अन्तिम घडी निकट आ गथी। उसने मरणको भी छन्गार्थण कर दिया। उसी नमय मदिरकी मृतिके दुकडे-दुवडे हो गय । मूर्ति हटकर गिर पडी। अवरंस विमान आयो स्त्रीको लेनेके लिए। उसने विमानको भी ऋष्णार्पण कर दिया। विमान जाकर महिरसे टकराया और वह भी टुकडे-टुकडे हो गया। न्वर्ग श्रीकृष्णके व्यानके सामने वेहार है।

नाराज यह कि जो कुछ भले-बुरं कर्म हमसं वन पड़े, उन सबको ईश्वरापिंग कर देनेसं उनमें कुछ और ही सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। ज्वारका दाना यो कुछ पीलापन और लाली लिये हुए होता है। पर उसीको भननेसे किननी चिट्टिया फूली वन जाती है। साफ-मफेट, अठपहल, ज्यविश्व और जानदार वह फली उस दानेके पास रखकर तो देखों, कितना अन्तर है मगर वह फुली है उस दानेकी ही, इसमें संदेह नहीं। यह अन्तर केवल अधिके कारण हो गया। इसी तरह उस कड़े दानेको चकीने खालकर पीलों, नो उसका मुलायम आटा वन जायगा। अधिके नंपक्स फूली वन गयी चकीने हालके कारण हो विश्व साम आटा वन नाया। इसी तरह हमारी किसी छोटी-मी कियापर भी हरिस्मरणक्षी संस्कार खालेने वह अपूर्व हो जायगी। भावनासे मोल वढ जाता है। वह

गुड़ेलका मामूली-सा फ़्ल, वेलकी पत्तियाँ, तुल्लीकी मंजरी और दूवके तिनके, इन्हें तुच्छ मत मानो—

तुका कहे स्वाट पाया--राम-मिश्रित जो हो गया ।+

प्रत्येक वातमे भगवान्को मिला दो और फिर अनुभव करो, इस रामरूपी मसालेके वरावर दूसरा कोई मसाला है क्या १ इस दिव्य मसालेसे वदकर तुम दूसरा कोन-सा मसाला लाओगे १ यही ईश्वर-रूपी मसाला अपनी प्रत्येक कियामे मिला दो, फिर सब कुछ सुदर और रुचिकर हो जायगा।

रातको आठ वजे जब मिन्टरमे आरती हो रही हो, बूपकी सुगव फैळ रही हो, वीप जलाये जा रहे हो, आरती उतारी जा रही हो, ऐसे समय सचमुच यह भावना होती है कि हम परमात्माके वर्शन कर रहे है। भगवान विनभर जागे, अब उनके सोनेका समय हुआ। भक्त गाते है— सुख निविया अब सोओ गीपाल।

पर जंनाजील पृछता है—''भला, भगवान भी कही सोता है ? अरे, भगवान क्या नहीं करता? भले आदमी।अगर भगवान सोता नहीं, जागता नहीं, तो क्या पत्थर सोयेगा, जागेगा? भाई, भगवान ही सोता है. भगवान ही जागता है और भगवान ही खाता-पीता है। तुल्सीदासजी प्रात कालके समयभगवानको जगाते हैं, विनय करते है— जागिये खुनाय कुँवर पछी वन वाले।

अपने भाई-यहनोको, स्त्री-पुरुपोको रामचन्त्रकी मृर्ति मानकर वे कहते हैं—"मेरे रामचन्त्रों, अब उठो।" कितना मुन्टर विचार हैं। नहीं तो किसी वोर्डिंगको छो। वहाँ छड़कोको उठाते समय डॉटकर कहते हैं—"अरे, उठते हो कि नहीं ।" प्रात काछकी मंगछ-वेछा। ऐसे समय कठोर वाणी अच्छी छगती हैं। विश्वामित्रके आश्रममे रामचंद्र सो रहे हैं। विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। वाल्मीकि-रामायणमें उसका इस प्रकार वर्णन हैं—

तुका म्हणे चवी आछे । जे का मिश्रित विष्ठछे ।

रामिति मुद्रसा वाणी विश्वामित्रोऽस्यभापत । उत्तिष्ट नर्जार्वेट पूर्वा सन्या प्रवर्तते ॥

"बेटा राम, उठां अब ।" एसी मीठी वाणीमे विश्वामित्र उन्हें उठा रहे है। कितना मधुर हे यह कर्म अंर बोर्डिंगका वह जगाना कितना कर्कज है। उस सोत हुए लडकेको ऐसा साल्लम होता है, सानो कोई मात जन्मका बरी ही जगाने आया है। पहले धीरे-धीरे पुकारों, फिर कुछ जोरसे पुकारों। परन्तु पुकारनेमें कर्कजता, कठारता विलक्षल न हो। यदि न जगे, तो फिर इस मिनटके बाद जाओ। आजा रखों कि आज नहीं तो कल उठेगा। उस जगानेके लिए मीठे-मीठ भजन, प्रभाती, रतोत्र आदि सुनाओ। जगानेकी किया सामूली है, परन्तु हम उसे कितना काव्यमय, सहस्य और सुन्दर बना सकते हैं। मानो भगवान्कों ही उठाना है। परमेश्वरकी मृर्तिको ही धीरेसे जगाना है। नीदसे कैसे जगाना, यह भी एक जान्न है।

अपने सव व्यवहारों इस कल्पनाका प्रवेश करों। शिक्षण-शास्त्रमें तो इस कल्पनाकी वडी ही आवश्यकता है। छड़के क्या है, प्रभुकी मृतियों है। गुरुकी यह भावना होनी चाहिए कि मैं इन देवताओं की ही सवा कर रहा हूँ। तब वह छड़कों को एमें नहीं छिड़केगा—"चला जा अपने घर! खड़ा रह घंटे भर। हाथ लगा कर। कैसे मेले कपड़े हें? नाक्रमें कितनी रेट वह रही हैं।" विल्क हलके हाथसे नाक साफ कर देगा, मेले कपड़े थो देगा और फटे कपड़े सी देगा। यदि शिक्षक एमा करे तो इसका कितना अच्छा परिणाम होगा! मार-पीटकर कहीं अच्छा नतीजा निकाला जा सकता है? छड़कों को भी चाहिए कि वे इसी दिव्य भावनासे गुरुकों देखे। गुरु शिब्यों को हरि-मूर्ति और शिब्य गुरुकों हरि-मूर्ति माने। परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनो व्यवहार करे, तो विद्या तेजस्वी होगी। छड़के भी भगवान् और गुरु भी भगवान् यदि छात्र यह मान ले कि ये गुरु नहीं, भगवान् अंकरकी मृति हैं, हम इनसे वोधामृतपा रहे हैं, इनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर मोच लीजिये कि ये गुरुके साथ कैसा व्यवहार करेगे?

#### ( ४७ ) पापका भय नहीं

मय जगह प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना चित्तमें वेठ जाय, तो फिर एक-दृश्यरेके साथ हम कैसा व्यवहार करे, यह नीति-आम्न हमारे अन्त करणमें अपने-आप रफुरने छगेगा। शास्त्र पढनेकी जरूरत ही न रहेगी। तब सब दोष दृर हो जायँगे, पाप पछायन कर जायँगे. दुरिताका निमिर हट जायगा।

नुकारामने कहा है-

हो लो स्वतंत्र उद्दाम ले लो हरदम विष्टल रिग्नाम। नहीं होगा कोई पाप, नाम लेने आता पास॥+

अच्छा चलो, तुमको पाप करनेकी छुट्टी। में देगता हूं कि तुम पाप करनेसे थकते हो या हरिनाम पाप जलानेसे थकता है। एसा कॉन-मा जबरहरन और सगरूर पाप है, जो हरिनामके मामने टिक सकता है "करो जितने चाहे पाप।" करो, तुमसे जितने पाप बन सके, करो। तुम्हे खुळी छूट है। होने दो हरिनामकी और तुम्हारे पापोकी छुश्ती ' अरे, इम हरिनाममें इम जन्मके ही नहीं, अनंत जन्मोंके पाप पलभरमें भस्म कर डालनेकी मामर्थ्य है। गुफामे अनंत युगका अंवकार भरा हो, तो भी एक दियामलाई जलाते ही बह भागता है। उम अवकारका प्रकाश हो जाता है। पाप जितने पुराने, उतनी ही जल्दी वे नष्ट होते हैं, क्योंकि वे मरनेको ही होते हैं। पुरानी लकडियोंको खाक होते देर नहीं।

राम-नामके नजदीक पाप ठहर ही नहीं सकता। वच्चे कहते हैं न कि राम कहते ही भूत भागता है। हम वचपनमें रातको दमगान हो आते थे। इमगानमें जाकर मेख ठोककर आनेकी गर्त लगाया करते। रातको साँप भी रहते, काँटे भी रहते, वाहर चारो ओर अवकार रहता, फिर भी कुछ नहीं लगता। भूत कभी दिखाई ही नहीं दिया। कल्पनाके ही तो

<sup>\*</sup> चाल फेलामी मोकला। बोल विद्वल बेळोबेळा। तुज पाप चि नाही ऐसें। नाम घेता जवळा वसे॥ । करीं तुजसी करवती।

मूत, फिर विखने क्यों छगे १ वस वर्षके एक वच्चेमं रातको इमगानमं जाकर आनेकी सामर्थ्य कहाँ से आ गर्या १ राम-नामसे। वह सामर्थ्य सत्यस्य परमात्माकी थी। यदि यह भावना हो कि परमात्मा मेरे पास है, तो सारी दुनिया उलट पड़े, तो भी हरिका दास भयभीत न होगा। उसे कान-मा राक्षम खा सकता है १ मले ही राक्षस उसका शरीर खाकर पचा डाले, पर उसे सत्य पचनेवाला नहीं। सत्यको पचा लेनेकी शक्त संसारमे कही नहीं। ईश्वर-नामके सामने पाप टिक ही नहीं सकता। इसलिए ईश्वरसे जी लगाओ। उसकी कृपा प्राप्त कर लो। सब कर्म उसे उसे अर्पण कर हो। इनीके हो जाओ। अपने सब कर्मोका नेवेच प्रभुको अर्पण करना है, इन भावनाको उत्तरोत्तर अधिक उत्लट वनात चले जाओगे, तो श्रुष्ट जीवन दिन्य वन जायगा, मलिन जीवन मृतर वन जायगा।

( ४८ ) थोड़ा भी मबुर

'पत्र पुष फल तोयम कुल भी हो, उसके साथ भित्त-भाव हो तो पर्याप्त है। कितना विया, कितना चढाया, यह भी मुद्दा नहीं, किस भावनास विया, यही मुद्दा है। एक बार एक प्रोफेसरके साथ मेरी बात चल रही थी। वह जिल्ला जात्मस्वंधी थी। हम वोनोंके विचार मिलते नहीं थे। अतमे प्रोफेसरने कहा—"भाई, में अठारह सालमे काम कर रहा हैं। ' प्रोफेसरको चाहिए था कि वे मुझे कायल करते, पर्तु ऐसा न करते हुए जब उन्होंने मुझसे कहा कि में इतने मालसे जिल्लाका कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे मजाकमें कहा—"अठारह सालनक वैल यदि यत्रके माथ बूमता रहे, तो क्या वह यत्र-जाखन हो जायगा क्यां व्यक्त माथ बूमता रहे, तो क्या वह यत्र-जाखन हो जायगा क्यां व्यक्त माथ बूमता रहे, तो क्या वह यत्र-जाखन हो जायगा क्यां व्यक्त माथ बूमता रहे, तो क्या वह वत्र-जाखन हो जायगा क्यां व्यक्त माथ बूमता रहे, तो क्या वह वत्र-जाखन हो जायगा क्यां व्यक्त माथ बूमता रहे, तो क्या वह वत्र-जाखन हो जायगा क्यां व्यक्त माथ बूमता रहे, तो क्या वह वत्र-जाखन हो जायगा क्यां व्यक्त माथ बूमता रहे, तो क्यां वह व्यक्त कार हे लोग मिला अनुभव प्राप्त कर लेगा कि जो अठारह सालनक बोझा टोनेवाला मजदूर समझ भी नहीं सकेगा। साराज वह कि उस प्रोफेसरने मुझे अपनी वाही विस्तायी कि मैंने इतने साल काम किया है कितु वाहीसे सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह

परमेश्वरके सामने कितना ढेर लगा दिया, इसका महत्त्व नहीं है।
मुद्दा नापका, आकारका, कीमनका नहीं है, मुद्दा भावनाला है। कितना क्या अपण किया इससे मतलव नहीं चिल्क कैसे किया, यह मुद्दा है।
गीनामें कुछ सान सी ही इछोक है। पर ऐसे भी प्रंथ है, जिनमें दस-इस
हजार खोक है। किन्तु वस्तुका आकार वड़ा होनेसे उसका उपयोग
भी अधिक होगा ऐसा नहीं कह सकते। देखनेकी चान यह है कि
वस्तुमें तेज किनना है, सामर्थ्य कितनी है? जीवनमें किया कितनी है,
इसका महत्त्व नहीं। ईश्वरापण-चुडिंग्से यदि एक भी किया की हो, तो
वहीं हमें परा अनुभव करा देगी। कभी-कभी एक ही पित्र
अणमें हमें ऐसा अनुभव होना है, जैमा चारह-चारह वर्षों भी नहीं

आगय यह कि जीवनके सार कर्मीको, सारी क्रियाओको परमेश्वर्को अर्पण कर हो, तो इससे जीवनमे सामर्ण्य आ जायगी। मोक्ष हाय लग जायगा। कर्म करके भी उसका फल न छोडकर उसे ईश्वरको अर्पण करना, यह राज-प्रोग हुआ। यह कर्म-योगमे भी एक कदम आगे जाता है। कर्म-प्रोग कहना है कि "कर्म करो, फल छोडो। फलकी आशा मत रखे। ' यहाँ कर्म-प्रोग समाप्त हो गया। राज-प्रोग कहना है, "कर्मके फलोको छोडो मत, विक्त सब कर्म ईश्वरको अर्पण कर हो। वे फूल है, तुम्हे आगे ले जानेवाले नाधन है, उन्हें उस मृतिपर चढा हो।' एक ओरसे कर्म और दूसरी ओरसे भिक्तका मेल भिलाकर जीवनको सुद्र बनाते चले। त्यागो मन फलोको। उन्हें फेलना नहीं, बिक्त भगवान्से जोड़ देना है। कर्म-योगमे छोडा फल राज-योगमे जोड दिया जाता है। वोने और फेक देनेमे फर्क है। वोया हुआ थोडा मी अनंतगुना होकर मिलता है। फेला हुआ योही नष्ट हो जाता है। जो कर्म ईश्वरको अर्पण किया गया है, उसे वोया हुआ समझो। उससे जीवनमे अनंत आनंद भर जायगा अपार पवित्रता छा जायगी।

रविवार. १७-४-1३२

# दुसवाँ अध्याय

#### , ४६ ) गोताक प्वाडपर दाष्ट

मित्रो, गीताका पूर्वार्द्ध समाप्त हो गया। उत्तराई मे प्रवंश करनेके पहले जो भाग हम समाप्त कर चुके, उसका थोडेमे सार देख ले, तो अच्छा होगा। पहले अध्यायमे वताया गया कि गीता मोह-नाशके लिए और रवधर्ममे प्रवृत्त करानेके लिए है। दृसरे अध्यायमे जीवनके सिद्धात, कर्म-योग और रिथतप्रज्ञका दर्जन हमें हुआ। तीसरे, चोथे और पाँचवे अध्यायमे कर्म, विकर्म और अकर्मका स्पष्टीकरण हुआ। कर्मका अर्थ है-स्ववर्माचरण करना।विकर्मका अर्थ हे-बह मानसिक कर्म, जो रववर्माचरणका कर्म वाहरसे करते हुए उसकी सहायताके लिए किया जाता है। कर्म और विकर्म, टोनोके एक रूप होनेपर जब चित्तकी पूर्ण शुद्धि हो जाती है, भव प्रकारके मेंछ धुछ जाते हैं, वासना क्षीण हो जाती है, विकार गांत हो जाते है, भेट-भाव मिट जाता है, तब अकर्म-व्या प्राप्त होती है। यह अकर्म-व्या फिर वो प्रकारकी वतायी गयी है। इसका एक प्रकार तो यह कि दिन-रात कर्म करते हुए भी मानो लेशमात्र कर्म न कर रहे हो, ऐसा अनुभव होना । इसके विपरीत दृसरा प्रकार यह कि कुछ भी न करते हुए सतत कर्म करते रहना। इस तरह अकर्म-वज्ञा को प्रकारोस सिद्ध होती है। ये को प्रकार यो कियाई अलग-अलग देते हैं, तथापि है पूर्णरूपसे एक ही। इन्हें कर्म-योग और सन्यास, ऐसे दो नाम दिये गये हैं, फिर भी भीतरकी मारवरतु दोनामे एक ही है। अकमे-दशा अंतिम साध्य, आखिरी मजिल है। इस रिथतिको 'मोक्ष' मंज्ञा दी गथी है। अत गीताके पहले पाँच अन्यायोमे जीवनका सारा शास्त्रार्थ समाप्त हो गया।

उमके वाट छठे अध्यायसे अकर्मरूपी सान्य प्राप्त करनेके लिए विकर्मके जो अनेक मार्ग हैं, मनको भीतरसे छुद्ध करनेके जो अनेक साधन

हे, उनमेम कुछ मुख्य साधन वतानेकी शुरुआत की गयी है। छठे अध्यायमे चित्तकी एकायताके हिए ध्यान-योग वताकर अभ्यास और वैराग्यका महारा उसे दिया गया है। सातवे अध्यायमे विज्ञाल भक्तिरूपी उच साधन बनाया गया है। तुम ईञ्चरकी ओर चाहे प्रेम-भावसे जाओ, जिज्ञामु बुद्धिस जाओ। विश्व-फल्याणकी व्याष्ट्रलतासे जाओ या व्यक्तिगत कामनासे जाओ—िकसी तरीकेसे जाओ, परंतु एक वार उसके दरवारमे पहुँच जरूर जाओ । इस अध्यायका नाम मैने 'प्रपत्ति-योग' अर्थान ईंश्वरकी शरणमें जानेकी प्रेरणा करनेवाला योग दिया है। नातवेमे प्रपत्ति-योग वनाकर आठवेमे 'सातत्य-योग' वताया गया है। में जो ये नाम बता रहा हूं, वे तुम्हें पुग्नकमें नहीं मिलेगे। अपने छिए जो उपयोगी नाम मारूम हुए, वहीं मैं देता हूं। सातत्य-योगका अर्थ हे-अपनी साधनाको अतकालतक सतत चाल् रसना। जिस रास्तेपर एक बार चल पड़े, उसीपर लगानार कटम बढाते जाना। कभी चले, कभी नहीं, ऐमा करनेसे मिंखलपर पहुंचनेकी कभी आजा नहीं हो सकती। अवकर निराशासे कभी यह न सीचना चाहिए कि अब कहाँतक सावना करते रहे। जबनक पछ न मिले तबनक साथना जारी रखनी चाहिए।

इस सातत्य-योगका परिचय देकर नवे अध्यायमे बहुत मामूली, परतु जीवनका सारा रंग ही बटल देनेवाली एक वात भगवानने बतायी है, और वह है राज-योग। नवा अत्याय कहता है कि जो कुछ भी कर्म हर घड़ी होते हैं, वे सब कृष्णापेण कर हो। इस एक ही वातमे सार शास्त्रसायन, सब कर्म-विकर्म इब गये। सब कर्म-सायना इस समर्पण-योगमे विलीन हो गयी। समर्पण-योगको ही राज-योग कहते हैं। यहाँ सब साधन समाप्त हो गये। यह ज्यापक और समर्थ ईंग्चरार्पणक्षी साधन यो बहुत सावा और मामूली दिखना है, परतु हो बैठा है कठिन। यह साधना सरल इसिलए है कि अपने ही घरमे बैठकर गंवारमे लेकर विद्वान्तक सब बिना विशेष अमके इसे साथ सकते हैं। हालाँकि यह इतना सरल है, फिर भी इसे सायनेके लिए बड़े भारी पुण्यकी जरूरत है।

अनेक मुछ्ताका योग, उसीम विद्युस मेम । र

हे अनत जन्मोका पुण्य संचित हो जाता है, तभी ईडवरमे रुचि हित्वन्न होती है। जरा कुछ हो, तो ऑखोस ऑसुओकी रेडपेड मच ,जाती है। परन्तु भगवान्का नाम है नेपर ऑखोमे दो वूँद ऑसू भी नहीं। अते—हमका उपाय क्या १ संतोक कथनानुसार एक तरहमें यह साधना बहुत ही सरह है। परन्तु दूसरी तरहसे वह कठिन भी हे आर आजम्ह तो और भी कठिन हो गयी है।

भारती अल्ले तो जड-वादका पटल हमारी ऑस्तांपर पड़ा हुआ है। आज तो श्रीगणेश यहींसे होता है कि उंग्वर करी है भी वह कहीं भी किसीको प्रतीत ही नहीं होता। मारा जीवन विकारमय, विषयलोलुप ओर विषमतासे भरा है। इस समय तो जो ऊँचे-से-ऊँचे तत्त्वलानी हैं, उनके भी विचार इस पातसे आगे जा ही नहीं सकते कि सबकों पेटभर रोटी कैसे मिलंगी। इसमे उनका दोप नहीं, क्योंकि आज हालत ऐसी है कि वहतोंको खानेको भी नहीं सिलता। आजकी वडी समरया है रोटी। इस समस्याका हल करनेमें आज मारी बुद्धि उलझ रही ह। सायणाचार्यने सहकी व्याख्या की है—

' बुगुतमाण महरूपेण अवतिष्टते ।

भ्रंब छोग ही मद्रके अवतार है। उनकी क्षुधा-शांतिके छिए अनेक तत्त्वज्ञान, अनेक वाद ओर अनेक राज-कारण उठ खडे हुए हैं। उन समस्याओं मेंसे सिर ऊपर उठाने के छिए आज फुरसत ही नहीं। आज हमारे सारे भगीरथ-प्रयत्न इसी दिशामें हो रहे हैं कि प्रपर न छडते हुए मुख-शांतिमें और प्रमन्न मनमें दो कार रोटी कैसे खाये। ऐसी विचित्र समाज-रचना जिस युगमें हो रही है, वहाँ ईश्वरापणता जैसी सीधी-सादी ओर सरङ बात भी बहुत कठिन हो बेठे, तो क्या आइचर्य परन्तु इसका उपाय क्या है व उसवे अध्यायमें आज हम यही देखनेवाले है कि ईश्वरापण-योग कैसे साधा जाय, कैसे सरङ बनाया जाय।

<sup>🔭</sup> बहुता सुरुताची जोडी। म्हणुनी विद्वली आवडी ॥

## ( ५० ) परमेश्वर-दर्शनकी सुबोध रीति

छोडे बचोको पढ़ानेके लिए जो उपाय हम करते है, वही उपाय परमात्माका सर्वत्र दर्शन करनेके लिए इस अध्यायमे वताया गया है। वचोको वर्णमाला हो तरहसे निग्वायी जाती है। एक नरकीव है, पहले वडे-वडे अक्षर छिखकर वनानेकी। फिर इन्हीं अक्षरोक्तो छोटा छिख-लिखकर वताया जाता है। वहीं 'क' और वहीं 'ग', परन्तु पहले वे वडे थे, अब छोटे हो गये। यह एक विधि हुई। दूसरो विधि है, पहले मीवे-मादे नरल अक्षर और वादमे जिंदल संयुक्ताक्षर मिखानेकी। ठीक इसी तरह परमेश्चरको देखना सीखना चाहिए। पहले स्थृलः स्पष्ट परमेडबरको देखे । समुर्र, पर्वत आदि महान विभूतियोमे प्रकटिन परमेञ्बर तुरन्त ऑखोंमे समा जाता है। यह रथ्छ परमात्मा समझमे आ जाय, तो एक जल-विदुसे, मिट्टीके एक कणमें वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझमे आ जायगा। वडे 'क' और छोटे 'क' मे कोई अतर नहीं। जो त्यृलमे, वही सृक्ष्ममे। यह एक पद्धति हुई। दूसरी पड़ित है, सीये-साट सरल परमात्माको पहले देखे, फिर उसके जटिल रूपको । जिस व्यक्तिमे शुद्ध परमेश्वरीय आविर्माव सहज रूपसे प्रकट हुआ है, वह बहुत जल्बी प्रहण कर लिया जा सकता है, जैसे राममे प्रकटित परमेश्वरीय आविभोव तुरन्त मनपर अंदित हो जाता है। राम सरल अक्षर है। यह विना झंझटका परमेक्वर है। परतु रावण ? यह संयुक्ताक्षर है। इसमे कुछ-न-कुछ मिश्रण है। रावणकी तपस्या, कर्म-शक्ति महान् है। परतु उसमे क्रृरता मिली हुई है। पहले रामरूपी सरल अश्ररको सीख लो। जिसमे दया है, बत्सलता है, प्रेम-भाव है, ऐसा राम सरल परमेश्वर है, वह तुरत पकड़मे आ जायगा। रावणमे रहनेवाले परमेश्वरको समझनेमे जरा देर छगेगी। पहले सरल, फिर संयुक्ताक्षर । सज्जनोसे पहले परमात्माको देखकर अंतमे दुर्जनोसे भी उसे देखनेका अभ्यास करना चाहिए। समुद्रस्थित विज्ञाल परमेश्वर ही पानीकी उस बूँटमे है। रामचंद्रके अंटरका परमेश्वर ही रावणमें है। जो स्थूलमें हैं, वहीं सूक्ष्ममें भी। जो सरलमें है, वहीं

#### र्गाता-प्रयचन

व्यक्तिमे भी। इन दो विधियोसे हमे यह संसाररूपी त्रथ पढना सीखना है।

यह अपार सृष्टि मानो ईन्यर्की पुस्तक है। आंखोपर गहरा पर्ना पड़नेसे यह पुरतक हमे बन्द हुई-सी जान पड़नी है। इस सृष्टिरूपी पुम्तकमे मुंदर अक्षरोमे सर्वत्र परमेज्वर लिखा हुआ है। परतु वह हमे दिखाई नहीं देना । ईज्यरका दर्शन होनेसे एक बड़ा बिटन है । वह यह कि मामली सरल नजदीवका इंग्यर्स्यमप मनुष्यकी समझमे नहीं आता और द्रका प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता । यदि उसमें कहें कि अपनी मातामे ईञ्चरको देखो तो वह क्हेगा—"क्या ईञ्चर इतना नीधा और सरल है<sup>9</sup> पर वृद्धि प्रस्वर परनात्मा प्रकट हुआ, नो उनका तज तुम सह सकोगे ? कुंतीकी इच्छा हुई कि वह दूरवाला सूर्य मुझे प्रत्यय आकर मिले परतु उमके निकट आते ही वह जलने लगी । उमका नेज इसमें सहन न हुआ। ईज्वर यदि अपनी सारी सामर्थ्यके साथ मामने आकर खड़ा हो जाय तो हमे पच नहीं सकता। यदि सानाके मोम्य रूपमे आकर यडा हो जाय, तो यह जॅचना नहीं। पेडा-वर्फी पचर्ता नहीं और माम्छी द्य रचता नहीं ये छअण है-फ़र्टी किस्सनके सरणके। एमी यह रुण सन्धिन परमेश्वरके दर्शनमे बेडा भारी विब्न है। इस मन स्थितिका त्याग करना चाहिए। पहले हम अपने पासके स्थूल और नरल परमात्माको पट् ले और फिर मुख्म जार जटिल परमान्माको पट ।

### (५१) मानवस्थित परमेश्वर

परमेण्यरकी विलक्षल पहली मृति जो हमारे पास है वह है स्वय हमारी माँ। श्रुति कहती है—'मातृदेवो भव। पेटा होते ही वच्चेको माँके सिवाय और कोन दिखाई देता है? वत्सलताके रूपमे वह परमे-ज्वरकी मृति ही वहाँ खड़ी है। उस माताकी ही ज्वाप्रिको हम बढ़ा ले और 'वन्दे मातरम कहकर राष्ट्र-माताकी और फिर अखिल भू-माता पृथ्वीकी पूजा करे। परतु यारंभमे सबसे कची परमेज्वरकी पहली प्रतिमा जो वच्चेके सामने आती है, वह है माताके रूपमे। माताकी

पूजासे मोक्ष मिछना असंभव नहीं है। मानाकी पृजा क्या हे, मानो वत्सलतासे खडे परमेञ्बरकी ही पृजा है। माँ तो एक निमित्तमात्र है। परमेश्वर उसमे अपनी वत्सलता उँडेलकर उसे नचाता है। उस वेचारी-को मार्ट्स भी नहीं होता कि यह इतनी माया-ममता भीतरसे क्यों उमडती हैं <sup>१</sup> क्या वह यह हिसाय लगाकर वच्चेका लालन-पालन करती है कि बुढापेमें काम आयेगा ? नहीं-नहीं, उसने उस वालकको जन्म दिया है। उस प्रसच-वेदना हुई है। उन वेदनाओंने उसे उस वच्चेके लिए पागल बना दिया है। वे बेदनाएँ उसे बत्मल बना देती है। वह प्यार किये विना रह ही नहीं सकती। वह मजवूर है। वह माँ नानो निस्सीम सेवाकी मृर्ति है। परमेश्वरकी यदि कोई सबसे उत्कृष्ट पूजा है, तो वह है मातृ-पृजा। ईंग्वरको मॉके ही नामसे पुकारो। मॉसे बढेकर और ऊँचो शब्द है कहाँ <sup>१</sup> माँ पहला स्वृलअक्षर है। उसमे इंध्वर देखना नीखो। फिर पिता, गुरु इनमें भी देखो। गुरु शिक्षा देते है। चे हमे पशुसे मनुष्य बनाते हैं। कितने हैं उनके उपकार <sup>।</sup> पहले माता, फिर पिता, फिर गुरू, फिर टयालु संत । अत्यत स्थूल रूपमे खडे इस परमेञ्बर-रूपको पहले देखो। यदि परमेञ्बर यहाँ नहीं दिखाई देगा, तो फिर दीखेगा कहाँ ?

माता, पिता, गुरु, संत—इनमे परमात्माको देखो। इसी तरह यदि छोटे यालकोमे भी हम परमात्माको देख सके, तो कितना मजा आये १ धुव, प्रह्वाद, निचकेता, सनक, सनंदन, सनत्कुमार—ये सब छोटे वालक ही तो थे। परन्तु पुराणकारोको, ज्यासादिको समझमे नहीं आता कि अब उन्हें कहाँ रखे, कहाँ न रखे १ शुक्रदेब, शकराचार्य बचपनमे ही बिरक्त थे। ज्ञानदेवका भी यही हाल था। सब-के सब बालक । परन्तु उनमे परमेश्वर जितने शुद्ध रूपमे प्रकट हुआ है, उतना कहीं अन्यत्र नहीं। ईनामसीह बच्चोको बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके शिब्यने उनसे पृद्धा—"आप हमेशा ईश्वरीय राज्यका जिक करते है, इस ईश्वरके राज्यमे जा कान सकेगा १ पास ही एक बचा वेठा था। ईमाने उसे मेजपर खडा करके कहा—"जो इस बच्चेकी तरह

होगे, वे वहाँ जा सकेंगे।' ईमाका कहना पूर्णत सन्य या। रामदास रवामी एक वार बचोके साथ खेल रहे थे। बचोके साथ समर्थ खेल रहे है, यह देखकर कुछ बड़े-बृढोको आश्चर्य हुआ। एकने उनसे पृछा— ''आज आप यह क्या कर रहे हैं ?' समर्थने जवाब दिया—

> हुए अष्ठ वं जो रह रा क्रनिष्ठ । रह यिष्ठ जा, हा रह चार अष्ठ ॥ र

उम्र बढ़ती है, तो सीग फ़टते हैं—फिर परमेश्वरका नमरण कहाँ? छोटे बच्चोके मनपर कोई हंप नहीं रहता। उनकी बुद्धि निर्मल होती है। बच्चेको हम सिखात हैं—''झृठ मन बोलो। 'वह पृछ्ता हें—''झृठ किस कहते हैं।'' तब उसे सिद्धात बतात हें—''वात जैसी हो, वेसी ही कहनी चाहिए।' बचा उल्झनमें पड़ता है कि क्या जेमा हो, वेसा कहने के अलावा भी कहनेका कोई दूमरा नरीका है ? जेसा नहीं हो, वेसा कहें कैसे ? चोकोरको चोकोर कहा, गोल मन कहो—वह एसा ही कहने जैसा है। बच्चेको आश्चर्य होता है। बच्चेको आश्चर्य होता है। बच्चेको आश्चर्य होता है। बच्चेको आश्चर्य होता है। बच्चेक्या है विद्युद्ध परमात्माकी मूर्ति है। बच्चेको जाश्चर्य होता है। बच्चेक्या है विद्युद्ध परमात्माकी मूर्ति है। बच्चेको जाश्चर्य होता है। बच्चेको नहीं हम परमात्माको न देख राके, तो फिर किस हपमें दिखेगे हैं इससे उत्कृट हम परमेश्वरका दूसरा नहीं है। परमेश्वरके इन सादे सोस्य हपोको पहले पहचानो। इनसे परसेश्वर रपष्ट और सोटे अश्वरोंने लिया हुआ है।

## ( ५२ ) नृष्टिम्थित परमेश्वर विशिष्ट उढाहरण

पहले हम मानवकी मोम्यतम और पावन मूर्तियोमे परमात्माका हर्जन करना मीखे। उसी तरह इम मृष्टिमे भी जो-जो विज्ञाल और मनोहर रूप है, उनमे उमके दर्शन पहले कर। उपाको ही लो। स्योदियके पहलेकी वह दिव्य प्रभा। उस उपा देवीके गान गाते हुए मस्त होकर ऋषि नाचने लगते हैं—''उपे, त् परमेश्वरका मदेश लानेवाली दिव्य

वय पोर ते धार हाऊन गेले।
 वयं थोर ते चोर होऊन ठेले॥

द्रिका है, त् हिमकणांसे नहाकर आयी है। तृ अमृतत्वकी पनाका है। " ऐसे भव्य ओर हृदर्यन्म वर्णन ऋषियोंने ऊपाके किये है। विदिक्त ऋषि कहते हैं— "तृ परमेश्वरकी संदेश-बाहिका है, तुझे देखकर यदि परमेश्वरका रूप न दिखाई है। न समझमें आये, तो फिर मुसे परमेश्वरका ज्ञान कोन करायेगा?" उननी मुन्दरनांने सज-बजकर यह ऊपा सामने सड़ी है। परंतु हमारी दृष्टि उसपर जानी कहाँ है?

उगी तरह उस स्र्यंको देखो । उसके दर्शन मानो परमात्माके ही दर्शन है। यह नाना प्रकारके रग-विर्गे चित्र आकाशमें पीचता है। चित्रकार महीनों कूँची इयर-उधर धुमाकर स्र्योवयके चित्र बनाते और उनमें रंग भरते हैं। परन्तु तुम प्रात काल उठकर परमें उचरकी बलाकों देखो तो । उस दिव्य कलाके लिए उस अनन्त सोन्वर्यके लिए भला क्या उपमा दी जा सकेगी ? परन्तु देखता कीन हे ? उधर सुदर भगवान् यजा है और उधर यह मुँहपर और भी रजाई औटकर नीटमें खुरीट भरता है। स्र्यं कहना है—"और आलमी, त्ना पडा ही रहना चाहता है. तितु में तुझे अवज्य उठाउँगा। एप्ता कहकर यह अपनी जीवन-किरणे पिडकियोमेंसे मंजकर उस आलमीको जगा देता है।

गर्भ आत्मा जगतन्तस्युपत्र ।

सूर्य समस्त स्थावर-जंगमठा आत्मा है। चराचरका आवार है। ऋषिने उसे 'मित्र' नाम दिया है—

> नित्रा जनान् यातप्रति त्रवाणा मित्रो दाधार पृथिवीतृत याम्।

"यह मित्र लोगोको पुकारता है, उन्हें काम-बाममें लगाता है। वह रवर्ग और पृथ्वीको धारण किये है।" सचमुच ही वह सृर्य जीवनका आधार है। उसमें परमात्माके दर्शन करो।

और वह पायन गगा । जब में काशीमें या तो गंगाके किनारे जा बैठता था। रात्रिके एकान्तमें जाता था। कितना सुन्दर और प्रमन्न था उसका प्रवाह। उसका वह भव्य-गंभीर प्रवाह और उनके उदरमें संचित वे आकाशके अनंत तारे। में मृक बन जाता। शकरके जटाज्दमें अर्थात् उम हिमालयमं बहकर आनेवाली वह गंगा, जिसके तीरपर राज-पाटको गणवन फेंककर राजा लोग नप करने जा बेठते थे, उम गंगाका दर्जन करके मुंब अमीम ज्ञानि मिलती थी। उस ज्ञातिका वर्णन में कैसे करूँ ? वाणीकी वहाँ सीमा आ जाती है। यह समझमें आने लगा कि हिन्द् यह क्या चाहना है कि मरनेपर कम-से-कम मेरी अरिय तो गंगामें पड जाय! आप हॅमिये आपके हॅमनेसे कुछ विगडता नहीं। परन्तु मुंब ये भावनाएँ बहुन पीवत्र और समहणीय मालुम होती हैं। मरते समय गंगाजलकी ना वृंदे मुंहमें डालते हैं। ये नो वृंदे क्या हैं ? मानो परमेश्वर ही मुंहमें उत्तर आता है। उम गंगाको परमोत्मा ही समझो। वह परमेश्वरकी करूणा वह रही है। तुम्हारा मारा भीतरी-वाहरी कूड़ा-कर्कट वह माता थे। रही ह, वहा ले जा रही है। गगामानामें यदि परमेश्वर प्रकटिन न विग्वाई दे, तो कहाँ विग्वाई देगा ? सूर्य, निव्याँ, व्यू करके हिलोरे मारनेवाला वह विज्ञाल मागर—ये सब परमेश्वरकी ही मूर्तियाँ हैं।

आर वह पयन । कहाँम आता है, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं। यह मगयान्का दूत ही है। हिन्दुरतानमें कुछ हवा रिथर हिमालय-परसं आती है, कुछ गंभीर मागरपरसे। यह पवित्र हवा हमारे हव्यको छुती है, हमें जावत करती है, हमारे कानोमें गुनगुनाती है, परन्तु इस हवाका संदेश सुनता कोन है । जेठरने यदि हमारा चार पंक्तियोका पत्र न दिया, तो हमारा दिछ खट्टा हो जाता है। अरे मंद-भागी, क्या राग है उस चिट्टीमें । परमेश्वरका यह प्रेम-संदेश हवाके साथ हर घडी आ रहा है, उसे नूसन ।

और हमारे घरके मवेशी । वह गो-माता कितनी वत्मल, कितनी ममता और प्रमसे परिपृष्णे हें। दो-दो, तीन-तीन मीलमे, जंगल-झाडियां-से अपने बल्लाके लिए केमी दोडकर आती है। वेदिक ऋषियोंको पहाडो-पर्वतांम स्वच्छ जल लेकर कल-कल करती हुई दोडी आनेवाली निद्याँ देगकर अपने बल्लाके लिए द्य-सरं स्तनांसहित रभाती हुई आनेवाली वत्मल गायोंकी बाद हो आती है। ऋषि नदीमें कहना है—

"हे देवि । दूधकी तरह पित्रज्ञ, पावन, मधुर जल लानेवाली तू घेनु जैसी है। जैसे गाय जंगलमे ही नहीं रह सकती। वैसे ही तू पर्वनोमें नहीं रह सकती। तृ सरपट दोडती हुई प्यासे वालकोसं मिलनेके लिए आती है।"

वाश्रा इव बेनव स्वन्दमाना ।

वत्सल गायके रूपमे भगवान् दरवाजेपर खडा हे ।

और वह घोडा ! क्तिना उम्डा, कितना ईमानदार, कितना वफादार । अरव लोग अपने घोडोसे वितना प्यार करते है । उस अरवकी कहानी तुम्हे मालम है न<sup>१</sup> वह विपत्तिप्रस्त अरव एक सावागरको घोडा वेचनेके लिए तैयार हो जाता है। हाथमें मुहरोकी थेली लेकर वह तवेलमे जाता है, परन्तु घोडंकी उन गंभीर और प्रेम-पूर्ण ऑस्तोपर उसकी निगाह पड़ती है, तो वह थेली फेक देता और कहता है कि "मेरी जान चली जाय, पर में घोडा नहीं वेचॅगा। मेरा जो होना होगा। होगा। साना न मिलेगा, तो न सही। खुटा मेरी मदद करेगा।" पीठ थपथपाते ही कैसे वह प्रेमसे फुरफुराता हैं, कैमा विट्या उसका अयाल । सचमुच घोड़ेमे अनमोल गुण है । इस माइक्लिम क्या रसा है <sup>१</sup> घोडेको खरहरा करो, वह तुम्हारे लिए जान दे देगा। तुम्हारा साथी होकर रहेगा। मेरा एक सित्र घोडेपर बैठना मीख रहा था। घोड़ा उसे गिरा देता। वह मुझसं कहने लगा—"घोडा तो बैठने ही नहीं देता।" मैने उससे कहा—"तुम सिर्फ घोडेपर बैठने ही जाते हो या उसकी कुछ सेवा भी करते हो ? सेवा तो कर दूसरा और उसकी पीठपर सवारी करो तुम यह कैमा १ तुम म्वय उसे टाना-पानी वो, खरहरा करो और तब संवारी करो।" वह मित्र यही करने छगा। कुछ दिनो बाद मुझसे आकर बोला—"अब घोडा गिराता नहीं है।'' घोडा तो परमेश्वर है । वह भक्तोको क्यो गिरायेगा <sup>१</sup> उसकी भक्ति देखकर घोड़ग्झुक गया।घोड़ा जानना चाहता है कि यह भक्त है या और कोई। भगवान् श्रीकृष्ण रवयं खरहरा करते थे और अपने पीताम्वरमे दाना लाकर उसे खिलाते थे। टेकरी आयी, नाला आया, कीचड आया

कि साइकिल स्की, मगर योडा कृटना-फॉटना चला ही जाता है। यह सुन्दर प्रेममय घोडा मानो परमेश्वरकी मृर्ति ही है।

और वह सिंह । बडोडामे में रहता था। सबेरे-ही-मबेरे उसकी गर्जनाकी गभीर ध्वनि कानाम पडनी । उसकी आवाज इतनी गंभीर ओर उम्डा होनी कि इत्य डोलने लगता। मन्दिरोके गर्भ-गृहोंमे जैसी आवाज गूँजती है, वैसी ही गंभीर उसके हृदय-गर्भकी वह ध्वीन थी। और सिंहकी वह धीरोदात्त, भव्य, निर्भय मुद्रा, उसका वह शाही हग ओर जाही वेभव । वह भव्य सुन्दर जयाल, मानो चॅवर ही उस वनराजपर हर रहे हो। वडीवाके एक वगीचेमे वह सिंह था। वहाँ वह आजाव नहीं या, पिंजडेमें चक्कर काटता था। उसकी ऑखोमें करताका नाम भी नहीं था। उनकी मुद्रा और दृष्टिमें करुणा भरी थीं। ससारकी मानो उसे कोई चिन्ता ही नहीं थी। अपने ही ध्यानमें वह मन्न दिखाई देता था। सचमुच ही ऐमा माखूम होता है, मानो सिह परमेश्वरकी एक पावन विभूति है। वचपनमें मैन पण्डोक्लीज और भिहकी कहानी पढी थी। कितनी विदया कहानी है वह । यह भूखा-प्यामा सिंह एण्ड्रोक्लीजके पहलेके उपकारको स्मरण करके उसका मित्र बन जाता है और उसके पर चाटने छगता है। यह क्या है? ण्ण्डोक्लीजने सिह्मे रहनेवाले परमेश्वरका दर्शन कर लिया या। सगवान् अंकरके पाम सिंह मदेव रहता है। सिंह भगवानकी दिव्य विभूति है।

और वार्की भी क्या कम मोज है ? उसमे बहुतेरा ईश्वरीय तेज त्यक्त हुआ है। उससे मित्रता रखना असभव नहीं। भगवान् पाणिनि अरण्यमे बैठे शिष्योको पाठ पढ़ा रहे थे। इतनेमे वाघ आ गया। वालक घवराकर चिल्लाने लगे—'ब्याब्र ट्याब्र।' पाणिनिने कहा— "अच्छा, ब्याब्रका अर्थ क्या है ? 'ब्याजिब्रतीति व्याब्र अर्थान् जिसकी ब्राणेद्रिय तीब्र है वह ब्याब्र है।' बालकोको भले ही उससे कुछ इर लगा हो, पर भगवान् पाणिनिके लिए तो वह ब्याब्र एक निरुपद्रवी, आनंद्रमय बब्दमात्र हो गया था। बायको देखकर वे उस बब्दकी व्युत्पत्ति वताने छगे। वाघ पाणिनिको छा गया, परन्तु वाघके छा जानेसे क्या हुआ ? पाणिनिके गरीरकी नीठी गंथ उसे छगी उसने फाड छाया। परन्तु पाणिनि वहाँसे भागे नहीं, क्योंकि वे तो शब्द-ब्रह्मके उपासक थे। उनके छिए सब इन्छ अद्वेतमय हो गया था। व्याममे भी वे शब्द-ब्रह्मका अनुभव कर रहे थे। पाणिनिकी इम महत्ताके कारण ही भाष्योंमे जहाँ-जहाँ उनका नाम आता है, वहाँ-वहाँ 'भगवान् पाणिनि' कहकर पृच्चभावसे उनका उल्लेख किया गया है। वे पाणिनिका अत्यंत उपकार मानते हैं—

अज्ञानात्वस्य छोकस्य ज्ञानाञ्जनगळाकया । चक्षुरत्मीळित छेन तर्रमे पाणिनये नम् ॥

ऐसे भगवान पाणिनि व्याव्रमे परमात्माका वर्जन कर रहे है। ज्ञानदेवने कहा है--

बर आवे क्यों न स्वर्ग वा आ चढे ब्याब, तो भी आत्म-बुडिमे भग, न हो कभी।+

्रेसी महर्पि पाणिनिकी स्थिति हो गयी थी। वे इस वानको समझ

गये थे कि बांघ एक देवी विभृति है।
वसा ही वह साँप! साँपसे लोग बहुत इरते है। परतु
साँप मानो कठोर जुद्धि-प्रिय बाह्यण ही है। कितना म्बच्छ! कितना
सुन्दर! जरा भी गंदगी उसे वर्दाञ्च नहीं। गंद बाह्यण कितने ही
दिखाई देते है, परन्तु गदा साँग कभी किसीने देखा है? बह मानो
एकांनवासी ऋषि ही हो। निर्मल, सतेज मनोहर हार जैमा वह साँप!
उससे क्या डरना? हमारे पूर्वजाने तो उसकी पृजाका विधान किया
है। मले ही आप किहये कि हिंद-वर्ममें न जाने क्या-क्या बहम भरे
पड़े हैं, परन्तु नाग-पृजाका विधान उसमें अवव्य है। बचपनमें में
अपनी माँ के लिए उवटनसं नागका चित्र बना विधा करना था। में
माँसे कहता—"वाजारमे तो अच्छा चित्र मिल जाना है माँ।' वह

चरा देवो पांस्वर्ग। कां वरि पड़ां व्याप्त
 परी बात्मब्दीसी भग। कटा नोहे॥

कह्ती—"वह रही होता है, मुझे नहीं चाहिए। अपने वच्चेका वनाया चित्र अच्छा होता है।" फिर उस नागकी पूजा की जाती। यह क्या पागलपन है ? परतु जरा विचार कीजिये। वह सर्प श्रावण मासमे अतिथि वनकर हमारे घर आता है। वरसात हो जानेसे उस वेचारेके सारे घरमे पानी भर जाता है। तव वह क्या करेगा ? दूर एकातमे रहनेवाला वह ऋषि आपको व्यर्थ कष्ट न हो, इस विचारसे किसी छापरके नीचे कही लक्षडियोमे पडा रहता है। वह कम-से-कम जगह घेरता है। परंतु हम डंडा लेकर वोडते है। संकटमस्त अतिथि यवि हमारे घर था जाय, तो क्या उसे मारना उचित है <sup>१</sup> कहते है कि संत फासिसको जव जगलमे सॉप दिखाई देता, तो वह उससे वडे प्रेम-भावसे कहता-"आ, भाई आ <sup>।</sup>" सॉप उसकी गोवमे खेळते, उसके शरीरपर इवर-उवर चढते। इसे झुठ मत समझिये। प्रेममे अवज्य ऐसी जक्ति रहती है। नॉपको विपेछा कहा जाता है, परंतु मनुष्य क्या कम विपेछा है ? सॉप तो कभी-कभी काटता है। अपनी ओरस नहीं काटता। सोमे नब्बे तो निर्विप ही होते है। तुम्हारी खेतीकी वह रक्षा करता है। खेतीका नाग करनेवाले असंख्य कीडो और जंतुओको खाकर रहता है। ऐसा यह उपकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकात-प्रिय सर्प भगवान्का रूप है। हमारे तमाम देवताओमे कही-न-कही सॉप जरूर आता है। गणेशजीकी कमरमे हमने सॉपका कमर-पट्टा वॉघ दिया है। जंकरके गलेमे सॉप लपेंट दिये है और भगवान विष्णुको तो नाग-शय्या ही दे दी है। इसका मर्म, इसका माधुर्य जरा समझो। इन सबका भावार्थ यह है कि नागके द्वारा यह ईश्वरीय मृतिं ही व्यक्त हुई है। सर्पम्थ इस परमेश्वरका परिचय प्राप्त कर लो।

( ५३ ) सृष्टिस्थित परमेश्वर · कुछ और उदाहरण

ण्से कितने उदाहरण टूँ १ में तो केवल कल्पना दे रहा हूँ। रामा-यणका सारा सार इस प्रकारकी रमणीय कल्पनामें ही है। रामायणमें पिता-पुत्रोका प्रेम, मॉ-वेटोका प्रेम, माई-भाईका प्रेम, पित-पदीका प्रेम, सब कुछ है, परंतु मुझे रामायण इसके लिए प्रिय नहीं है। मुझे वह इस- **छिए पसंद है कि रामकी मित्रता वानरोसे हुई ।** आजक्छ कह्ते है कि वे वानर तो नाग-जातिके थे। इतिहासज्ञोका काम ही है, पुरानी वातोकी छानवीन करना। उनके इस कार्यपर मै आपत्ति नही उठाता, लेकिन रामने यदि असली वानरोसे मित्रता की हो, तो इसमे असंभव क्या है <sup>१</sup> रामका रामत्व,रमणीयत्व सचमुच इसी वातमे हे कि राम और वानर मित्र हो गये। ऐसा ही कृष्णका और गायोका सर्वध है। सारी कृष्ण-प्जाका आयार यह कल्पना है। श्रीकृष्णके किसी चित्रको लीजिये, तो आपको इंदे-गिर्द गाये खडी मिलेगी । गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण <sup>।</sup> यदि कृष्णसे गायोको अछग कर दो, तो फिर कृष्णमे वाकी क्या रहा <sup>१</sup> रामसे यदि बानर हटा दिये, तो फिर राममे भी क्या राम वाकी रहा ? रामने वानरोमे भी परमात्माके दर्शन विये और उनके साथ प्रेम और यनिष्ठताका संवंध रथापित किया। यह हे रामायणकी कुजी । इस कुंजीको आप छोड टेगे, तो रामायणकी मधुरता खो टेगे। पिता-पुत्रकाः मॉ-वेटेका प्रेम तो और जगह भी मिल जायगा, परंतु नर-वानरकी यह अनन्य मधुर मैत्री केवल रामायणमे ही मिलेगी, और कही नहीं। वानरमे स्थित भगवान्को रामायणने आत्मसात् किया। वानरोको देखकर ऋषियोको वडा कोतुक होता। ठेठ रामटेकसे लेकर ऋष्णा-तट-तक जमीनपर पेर न रखते हुए वे वानर एक पेडसे दूसरे पेडपर क्रूटते-फॉर्ट्स ओर क्रीड़ा करते घूमते थे। ऐसे उस सघन वनको और उसमे कीडा करनेवाले वानरोको देखकर उन सहृदय ऋषियोके मनमे कवित्व जाग उठता, कौतुक होता। ब्रह्मकी ऑखे कैसी होती है, यह वताते हुए डपनिपदोने बंदरोकी ऑखोकी उपमा दी है। बदरोकी ऑखे वडी चंचल होती है। चारों ओर उनकी निगाह दोडती है। ब्रह्मकी ऑसे ऐसी ही होनी चाहिए। ऑसे रिथर रखनेसे ईंश्वरका काम नहीं चलेगा। हम-आप ध्यानस्य होकर वैठ सकते है, परन्तु यि ईइवर व्यानस्थ हो जाय, तो फिर दुनियाका क्या हाल हो ? अत वटरोमे ऋषियोको सबकी चिता रखनेवाळे ब्रह्मकी ऑसे दिखाई देती है। वानरोमे परमात्माके दर्जन करना सीख लो।

और वह मोर ! महाराष्ट्रमें मोर वहुत नहीं हैं, परन्तु गुजरातमें उनकी विपुछना है। मै गुजरातमे था। रोज क्य-बारह मीछ बूमनेकी मेरी जाइन थी। घृमते हुए मुझे मोर दिग्गाई देने थे। जब आकाशमे वाव्छ छा रहे हो मेह बरमनेकी तैयारी हो। आकाबका रग गहरा ज्याम हो गया हो, तब मोर अपनी प्वनि सुनाता है । हृद्यसे विचकर निक्छतेवाछी उसकी वह नीत्र पुकार एक वार मुनो नो पना चल । हमारा सारा सरीत-बास्त्र मयूर्की इस ध्वनिपर ही रचा गया है। मयुरकी व्यनि ही पड्ज-'पट्ज गीति। यह पहला 'पड्ज हमें मोरसं मिला। फिर घटा-बढाकर दूसरे म्बर हमने विठाये। मेघकी ओर गडी हुई उसकी यह दृष्टि, उसकी यह गमीर खिन और मैयकी गङ्गड गर्जना सुनते ही फेलनेवाली उनकी वह पूछकी छनरी ! अहा हा<sup>ँ।</sup> उनकी उस छतरीके सौर्व्यके सामने मनुष्यकी नारी जान चर हो जानी है। राजा-महाराजा भी सजने हैं, परन्तु मयूर-पुच्छकी छनरीके सामने वे क्या सजेगे <sup>१</sup> फैसा उनका भव्य दृश्य<sup>े</sup> वे हजारो ऑक. वे नाना रग, वे अनंत छटाँँ, वह अट्सुन सुन्दर, मृदु रमणीय रचना, वह उम्बा बेल-बृटा । जरा देखिये तो उस छनरीको और उसमे परमात्मा भी वैखिय ! यह सारी सृष्टि इसी तरह सजी हुई है। सर्वत्र परमात्मा वर्शन वेना हुआ खड़ा है परतु उसे न देखनेवाले हम अभागे हैं। तुकारामने कहा है—

प्रसुरा नवत्र मुमाछ अभागीतं ह अताछ।

मनोके लिए सर्वत्र मुकाल है। परंतु हम जभागोके लिए सब जगह अकाल है।

येदोमें अग्निकी उपानना बतायी नथी है। अग्नि नारायण है। कैसी उमकी देदीप्यमान मृति । दो छकडियोको र्नाडते ही वह प्रकट हो जाता है। कीन जाने पहले कहाँ छिपा था। कितना गरम, दितना तेजस्वी! बेदोकी जो पहली खिन निकली वह अग्निकी उपामनाको लेकर ही—

क देया आहे नुसाळ देयीं, अभाग्याची दुर्मिश्च ।

#### अग्निमीळे पुरोहित यजन्य देवमृत्यिजम् । होनार रत्नघातमम् ।

जिस अग्निकी उपामनासे वेदांका आरंभ हुआ, उसकी ओर तुम देखो तो। उसकी व ज्वालाएँ देखनेस मुझे जीवात्माकी छटपटाहट थाट आ जाती है। वे ज्वालाण वे लपटे चाहे घरके चून्हेकी हो, चाहे जंगलके टावाग्निकी हो। वेरागीके घर-वार जैसा तो होता ही नहीं। वे ज्वालाएँ जहाँ होगी। वहाँ उनकी वह दोड-घृप गुरू ही है। वे लगानार छटपटानी रहनी है। वे ज्वालाएँ ऊपर जानेके लिए <mark>जातुर रहती है। वैज्ञानिक कहेगे कि ईथर्के कार</mark>ण ये न्त्रालाएँ हिल्ती है, हवाके दवावके कारण हिल्ती है। परंतु कम-मे-क्रम मेरा अर्थ वह है कि ऊपर जो परमात्मा है, तेजम्-समुद्र मूर्य-नारायण है, उससे मिळनेके लिए वे निर्तर् उछळ रही है। जन्मसे हेकर मृत्युतक उनकी टोड-ध्रप जारी रहती है। सूर्य अबी है और ये ज्वालाएं अंग है। अंग अशीकी ओर जानेके लिए छटपटाना रहता है। वे छपटे बुझ जायंगी, तभी वह दोड़-भ्रप वंद होगी, वरना नहीं । सूर्यसे हम बहुत दूरीपर है, यह विचार भी उनके मनमे नहीं आता । वे इतना ही जानेती है कि अपनी जक्तिभर पृथ्वीसे ऊपर उछलती चली जायें। ऐसा यह अग्नि क्या, मानो उसके रूपमे जान्वल्य वैराग्य ही प्रकट हो गया है। इसलिए वेटकी पहली ध्वनि हुई-'अग्निमीळे ।

और मैं उस कोयलको कैसे मुलाऊँ १ विसं पुकारती है वह १ गिर्मियोमे नदी-नाले सूख गये, परंतु बृक्षोमे नव-पल्लय छिटक रहे है। वह यह तो नहीं पृछ रही है कि किसने उसे यह वेभव प्रदान किया, कहाँ है वह वेभववाता १ कैसी उत्कट मधुर कक । हिन्-वर्ममे कोयलके व्रतका तो विधान ही है। रित्रयाँ वन लेती है कि कोयलकी आवाज सुने विना वे भोजन नहीं करेगी। कोयलके रूपमे प्रकट परमात्माका दर्जन करना निखानेवाला यह वत है। वह कोयल कितनी सुन्दर कृक लगाती है, मानो उपनिषद् ही गाती है। उसकी कुहू-कुह तो कानोमे

पडती है, परंतु वह विखाई नहीं हेती। कवि वर्डस्वर्थ उसके पीछे पागल होकर जंगल-जंगल उसकी खोजमें भटवता है। उग्लैंडका महान् किव कोयलको खोजता है, परन्तु भारतमें तो घरोकी सामान्य खियाँ कोयल न विखाई हे, तो खाना भी नहीं खाता। इस कोकिला-व्रतकी वर्दोलत भारतीय खियोंने महान कविकी पदवी माप्त नर लो है। जो कोयल परम आनव्की मधुर ध्वनि सुनानी है, उसके क्ष्मों मन्दर परमात्मा ही प्रकट हुआ है।

कोयल सुन्दर, तो वह कीआ क्या असुन्दर है १ कीएका भी गौरव करो । मुझे तो वह वहुत प्रिय है। उसका वह घना काला रंग, वह तीव्र आवाज । वह आवाज क्या बुरी है ? नहीं, वह भी भीठी है। वह पंख फडफड़ाता हुआ आता है, तो कैमा सुन्दर छगता है। छोटे वच्चोंका चित्त स्वीच छेता है। नन्हा वच्चा चन्द्र घरमे खाना नहीं खाता। वाहर ऑगनमे वैठकर उसे जिमाना पडता है और चिडियाँ, कीए विखाकर उसे कीर खिलाना पडता है। कीएके प्रति रनेह रखनेवाला वह वच्चा क्या पागल हे <sup>१</sup> वह पागल नहीं, उसमें ब्रान भरा हुआ है। काएके रूपमें व्यक्त परमेव्वरसे वह वच्चा तुरत एकरूप हो जाता है। माता चावलपर चाहे वही परोसे, दूध परोसे या शकर परोसे, वस्चेकी उसमें कोई रस नहीं। उसे आनन्द है, कीएके पख फडफडानेमें, उसके सुँह विचकानेमे । सृष्टिके प्रति छोटे वच्चोको इतना कीतृहल मालम होता है, उमीपर तो सारी 'ईमप-नीति' रची गयी है। ईमपको सर्वत्र ईञ्चर दिसाई देता था। अपनी प्रिय पुस्तकांकी सृचीमे में ईमप-नीति-का नाम सबसे पहला रख्ँगा, भूॡँगा नहीं। ईसपके राज्यमे दो हाथो-वाला, दो पाँबोवाला मनुष्य ही अकेला नहीं है। उसमे सियार, कुत्ते, कौए, हिरन, खरगोज, कहुए, सॉप, केचुए—सभी वानचीत करते है, हॅसते है। एक प्रचण्ड सम्मेलन ही समक्रिये न! ईमपसे सारी चराचर सृष्टि वातचीत करती है। उसे विव्य वर्जन प्राप्त हो गया है। रामायण भी इसी तत्त्वपर, इसी दृष्टिपर रची गथी है। तुळसीवासने रामकी वाल-लीलाका वर्णन किया है। राम ऑगनमे खेल रहे है। एक कीआ

पास आता है, राम उसे धीरंसे पकडना चाहते हैं। कीआ पीछे फुडक जाता है। अंतमे राम थक जाते हैं, परन्तु उन्हें एक युक्ति सृझती है। मिठाईका एक टुकडा लेकर राम कीएके पास जाते है। राम टुकडा जरा आगे बढ़ाते हैं, कीआ कुछ नजदीक आना है। इस तरहके वर्णनमें तुलसीटासने कई पंक्तियाँ दी हैं, स्थोकि वह कीआ परमेज्वर है। रामकी मूर्तिका अब ही उस कीएमे भी है। राम और कीएकी वह पहचान सानो परमात्मांस परमात्माकी पहचान है।

(५८) दुर्जनमे भी परमेश्वरका दर्शन

साराग यह कि इस प्रकार इम मारी सृष्टिमे, विविध रूपोमे— पवित्र निट्यों के रूपमे विज्ञाल पर्वतों के रूपमे, गंभीर मागर के रूपमे, वत्सल गोमाता के रूपमे, उम्टा घोड़े के रूपमे, विलेर सिह्के रूपमे, मधुर कोयल के रूपमे, सुन्टर मोर के रूपमे, रवच्छ और एकाति प्रय मप्के रूपमे, पंख फडफडानेवाले कोण्के रूपमे, छटपटानेवाली ज्यालाओं के रूपमे, प्रज्ञान्त तारों के रूपमे, मर्चत्र परमातमा भरा हुआ है। ऑखों को उसे देखनेका अभ्यास कराना है। पहले मोटे और सरल अक्षर, फिर वारी के और सयुत्ताक्षर मीखने चाहिए। संयुक्ताक्षर न सीख लेगे, तवतक पढ़नेमे प्रगति नहीं हो स्पत्नी। संयुक्ताक्षर कटम-कटमपर आयेंगे। दुर्जनों मे स्थित परमात्माको देखना भी सीखना चाहिए। राम समझमे आता है, परन्तु रावण भी समझमे आना चाहिए। प्रह्लाट जचना है, परन्तु हिरण्यकि अपु भी जचना चाहिए। वेटमे कहा है—

> नमोनम स्तेनाना पतये नमोनम नम पुजिष्ठे+यो नमो निपाटेभ्य । ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेदेमे कितवा ।

''उन डाकुओं के सरदारों को नमस्कार । उन क्रूरों को, उन हिसकों को नमस्कार । ये ठग, ये चोर, ये डाकृ, सब ब्रह्म ही है। इन सबकों नमस्कार ।"

इसका अर्थ क्या १ इनका अर्थ यह कि सरल अक्षर तो नीय गये. अब किन अक्षरोंको भी मीखो। कार्लाइलने 'विभृति-प्रजा' नामक एक पुरतक लिखी है। उसने उनमें नेपोलियनको भी एक विभृति कहा है। यहाँ ग्रुद्ध परमात्मा नहीं है मिश्रण है, परन्तु इस परमात्माको भी पचा लेना चाहिए। इसीलिए नुलर्मादासने रायमको रामका विरोधी भक्त कहा है। हाँ, इस मक्तके रग-दग जरा भिन्न है। आगसे जल जानेपर पाँच मूज जाता है, परनु स्जनपर नेक करनेसे वह ठीक हो जाता है। दोनो जगह नेज एक ही पर आविर्भाव भिन्न-भिन्न है। नो नी वह है एक ही परसंधरका।

स्थृल और मृक्ष्म सरल और मिश्र, मरल अझर और मयुक्ताझर सब मीखो और अनमे बह अनुभव करो कि परमेश्वरमे खाली एक भी तथान नहीं है। अणुरेणमें भी बही है। चीडीसे लेकर ब्रह्माइतक सर्वत्र परमातमा ही ब्याप्त है। सबकी एक-मी चिना करनेबाला कृपाल ज्ञान-मृति, बन्मल, समर्थ पावन मुन्दर, परमातमा चारों और सर्वत्र खड़ा है।

रिववार, २४-४- ३२

# म्यारहवाँ अध्याय

(५५) विश्वरूप-दर्शनकी अर्जुनकी उत्कण्ठा ' अर्जुन जलन के । आजने जीता मुक्ति के अर्था कि या कि इस भाइयो, पिछली वार हमने इस वातका अभ्यास किया कि इस विश्वकी अनंत वस्तुओमे व्याप्त परमात्माको हम कैसे पहचाने और हमारी ऑखोको जो यह विराद् प्रदर्शनी दिखाई देती है, उसे आत्म-सात् कैसे करे १ पहले स्थूल फिर सूक्ष्म, पहले सरल फिर मिश्र—इस प्रकार सव चीजोमे भगवान्को देखे, उसका साक्षात्कार करे, अहर्निज्ञ अभ्यास करके सारे विश्वको आत्मरूप देखना सीखे-यह हमने पिछले अध्यायमे देख लिया।

अव, आज ग्यारहवॉ अध्याय देखना है। इस अध्यायमे भगवानने अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अर्जनपर अपनी परम कृपा दिखलायी है। अर्जुनने भगवान्से कहा-"प्रभो, मै आपका वह संपूर्ण रूप देखना चाहता हूँ, जिसमे आपका सारा महान् प्रभाव प्रकट हुआ हो, वह रूप मुझे ऑखोसे देखनेको मिले।" अर्जुनकी यह मॉग विश्वरूप-दर्शनकी थी।

हम 'त्रिञ्च', 'जग'—इन शब्दोका प्रयोग करते है । यह 'जग' विज्वका एक छोटा-सा भाग है। इस छोटे-से दुकड़ेको भी हम समझ नहीं पाते। सारे विश्वकी दृष्टिसे देखे, तो यह जग, जो हमें इतना विञाल दिखाई देता है, अतिजय तुच्छ लगेगा। रातके समय आकाशकी ओर जरा दृष्टि डाले, तो अनंत गोले दिखाई देते हैं। आकाशके ऑगनकी वह रंगवल्ली, वे छोटे-छोटे सुन्टर फूल, वे छुक-लक करनेवाली लाखो तारिकाएँ, इन सवका स्वरूप आप जानते हैं ? ये छोटी-छोटी-सी तारिकाएँ महान् प्रचंड है। उनके अंटर अनंत सूर्यी-का समावेश हो जायगा। वे रसमय, तेजोमय व्वलंत धातुओं के गोल पिंड है। ऐसे इन अनंत पिडोका हिसाय कौन छगायेगा<sub>.</sub>१ न इनका अंत है, न पार । खाळी ऑसोसे ही ये हजारों दीखते हैं। इरवीनसे देखे तो करोड़ों दिखाई देते हैं। उससे वड़ी दरवीन हो, तो पराधों दीखने छगेगे और यह समझमें आना कठिन हो जायगा कि आसिर इमका अंत कहाँ है, कैमा है ? यह जो अनंत मृष्टि उत्पर-तीचे नय जगह फैळी हुई है, उमका एक छोटा-सा दुकड़ा 'जग' कहलाता है। परंतु यह जग भी कितना विजालकाय दीस पड़ना है।

रुह विशाल मृटि परमेश्वरके स्वरूपका एक पह्ल् हुआ । अव उसना दूसरा पहल लो। वह है काल। विद हम पिछले कॉलपर दृष्टि होडाय, नो इतिहासकी मर्यादामें बहुत हुआ तो दस हजार सालतक पीछे जा सकेने आगेका काल तो व्यानमें ही नहीं आता। इतिहास-वाठ दम हजार वर्षोंका और रवयं हमारा जीवन-काल तो मुजिकलसे मो साल्का है । वास्तवमे कालका विस्तार अनादि और अनंत है। कितना काळ बीता है इसका कोई हट-हिसाब नहीं। आगे कितना काळ है, इमकी कोई कल्पना नहीं होती। जैसे विश्वकी तुलनामे हमारा 'जन' मर्चया तुच्छ है, वैसे ही इतिहासके ये उम हजार साल अननकालकी तुछनामें हुछ भी नहीं है। भृतकाल अनावि है और भविष्यकाल अनेन हैं। यह छोटा-मा वर्तमान-काल वात करते-करने भृतकालमे चला जाता है। वर्तमान-काल सचमुच कहाँ है यह बताने जाते है, तबनक बह भृतकालमें विलीन हो जाना है। गंग्ना यह अत्यंत चपल वर्तमान-काल मात्र हमारा है। में अभी बोल रहा है, परंतु मुहसे बच्च निक्ला कि वह भृतरालमें विलीन हुआ। इस तरह यह महान् काल-नरी एत-मी यह रही है। न उसके उद्गमका पना है न अन हा। बीचका थोडा-मा प्रवाहनात्र हमे दिखाई देना है।

इस प्रकार एक ओर स्थलका प्रचंड विस्तार और दूसरी ओर कालका प्रचंड प्रयाह—इन दोनों दृष्टियोंस सृष्टिकी ओर देखे, तो समझ जायंगे कि कल्पना-यक्तिको चाहे जिनना र्छाचनेपर भी इसका कोई अन नहीं आ सकता। तीनों काल और तीनों स्थलमें, भूत-भविष्य-वर्तमानमें एवं उपर-नीचे और यहाँ-वहाँ, सब जगह ब्याप विराद परमेश्वर एक साथ एकबारगी दिखाई दे, परमेश्वरकी ईर्स ईर्पम देशें दें हो, ऐसी इच्छा अर्जुनके मनमे उत्पन्न हुई है। इस इच्छामेसे स्वारहवॉ अध्याय निक्टा है।

अर्जुन भगवान्को बहुत 'यारा था। कितना प्यारा था १ इतना कि दसवे अध्यायमे किन-किन स्वरूपोमे मेरा चितन करो, यह बताते हुए सरावान् कहते हैं—"पाडवामे जो अर्जुन हैं, उसके रूपमे मेरा चितन करो।" श्रीकृष्ण कहते हैं—'पाण्डवाना धनजय'। उससे अधिक प्रेम-का पागलपन, प्रेमोन्मत्तता कहाँ होगी १ यह इस वातका उटाहरण हैं कि प्रेम कितना पागल हो सकता है। अर्जुनपर भगवान्की अपार प्रीति थी। यह ग्यारहवाँ अ-याय उस प्रीतिका प्रसादरूप है। दिव्य रूप देखनेकी अर्जुनकी इच्छाको भगवान्ने उसे दिव्य हिए देकर पूरा किया। अर्जुनको उन्होंने प्रेमका प्रसाद दिया।

# ( ५६ ) छोटी मूर्तिमें भी पूर्ण दर्शन सभव

उन्न िन्य रपका सुन्दर वर्णन, भन्य वर्णन इस अ-यायमे है। यद्यपियह वात सच हे, तो भी इस विश्वरूपके लिए मुझे कोई खास ठीभ नहीं। में छोटे-से रूपपर ही संतुष्ट हैं। जो छोटा-मा सादा सुन्दर रूप मुझे दीखता है, उसकी माधुरीका अनुभव करना में सीए गया हूँ। परमेश्वर दुकडोमें विभाजित नहीं है। मुझे ऐमा नहीं प्रतीत होता कि परमेश्वर का जो रूप हम देख पाते हैं, वह उसका एक दुकडा है और वाकी परमेश्वर वाहर वचा हुआ है, वल्क में देखता हूँ कि जो परमेश्वर इस विराट विश्वमे ज्याप्त है, वही संपूर्ण रूपमें जैसा-का-तैसा एक छोटी-सी मूर्तिमें, मिट्टीके एक कणमें भी ज्याप्त है। उसमें कोई कमी नहीं। अमृतके निधुमें जो मिठाम है, वही एक विदुमें भी होती है। मुझे लगता है, अमृतकी जो एक छोटी-सी वूँ मुझे मिल गयी है, उसीकी मिठास में चखता रहें। अमृतका दृशत मैंने जान-वूझकर लिया है। पानी या दृथका दृशत नहीं लिया है। एक प्याले दूबमें जो मिठास होगी, वहीं मिठास छोटेभर दृथमें होगी है। परंतु मिठाम चाहे वहीं हो, पुष्टि उतनी

ही नहीं हो सकती। एक वूँव दूधकी अपेक्षा एक प्याले दूधमें पुष्टि अधिक है। परंतु अमृतके उटाहरणमें यह वात नहीं है। अमृतके समुद्रकी मिठास तो अमृतके एक वूँदमें है ही, उसके अलावा पुष्टि भी उत्तनी ही है। वूँदभर अमृत भी गलेके नीचे उत्तर गया, तो उससे अमृतत्व ही मिलेगा।

डसी तरह जो **दिव्यता, जो पवित्रता, परमेश्वरके विराट्** स्वरूपमे है, वही एक छोटी-सी मूर्तिमें भी है। मान छो कि किसीने यदि सुदीसर गेहूँ मुझे नमूनेके तौरपर ठाकर दिये, तव भी यदि मुझे गेहूँकी पहचान न हुई, तो फिर बोरीभर गेहूँ भी यदि मेरे सामने रख दिये जार्य, तो वह कैसे होनी <sup>१</sup> ईश्वरका जो छोटा नमूना मेरी ऑखोके सामने है, उससे यदि ईज्वरको मैने नहीं पहचाना, तो फिर विराट् परमेज्वरको देखकर भी में कैसे पहचानूँगा ? छोटे-बड़ेमे क्या है ? छोदे रूपको पहचान लिया, तो वडेकी पहचान हो ही गयी। अत मुझे यह आकांक्षा नहीं होती कि ईरवर अपना वडा रूप मुझे दिखाये। अर्जुनकी तरह विज्वरूप-उर्जनकी मॉग करनेकी योग्यता भी मुझमे नहीं है। फिर जो कुछ मुझे नीखता है, वह विश्वस्पका कोई दुकड़ा है, ऐसी बात नहीं। किसी तस्वीरका कोई दुकडा हे आये, तो उससे सारे चित्रका खयाल हमे नहीं हो सकता। परतु परमात्मा इस तरह टुकड़ोंसे वना हुआ नहीं है। परमात्मा न कटा हुआ है, न खंड-खंड किया हुआ है। एक छोटे-से स्वरूपमे भी वह अनंत परमेश्वर सारा-का-सारा समाया हुआ है। छोटे फोटो और बड़े फोटोमे क्या अन्तर है ? जो वाते वड़े फोटोमें होती है, वहीं सब जैसी-की-तेसी छोटे फोटोमें भी होती है। छोटा फोटो वडे फोटोका दुकडा नहीं है। छोटे टाइपके अक्षर हो, तो भी वही अर्थ होगा और बड़े टाइपके अक्षर हो, तो भी वही होगा। वड़े टाइपमे वडा अर्थ और छोटेमे छोटा अर्थ होता हो, मो वात नहीं।

मृर्ति-पृज्ञाका आवार यही विचार-पद्धति है। मृर्ति-पृज्ञापर अवतक अनेक छोगोने आक्रमण किये हैं। वाहरके और यहाँके भी छुछ विचारकोने मूर्ति-पूजाको टोप लगाया है। किन्तु में ज्यो-ज्यो विचार करता हूं, त्यो-त्यो मूर्ति-पूजाकी टिन्यता मेरे सामने स्पट होती जाती है। मूर्ति-पूजाका अर्थ क्या है एक छोटी-सी चीजमे सारे विक्यको अनुभव करनेकी विद्या मूर्ति-पूजा है। एक छोटी-सी चीजमे सारे विक्यको अनुभव करनेकी विद्या मूर्ति-पूजा है। एक छोटी-सी गाँवमे सारे विकास अनुभवकी वात है। विराट रवरूपमे जो कुछ है, वहीं सव एक छोटी-सी मूर्तिमे हे, वहीं एक मृत्-क्रणमे है। उस मिट्टीके टेलेमे आम, केले, गेहूँ, मोना, ताँवा, चाँवी, सभी कुछ है। सारी सृष्टि उस कणके भीतर भरी है। जिस तरह किमी छोटी नाटक-मंडलीमें व ही पात्र वार-वार भिन्न-भिन्न रूप बनाकर रंगमंचपर आते है, उसी तरह परमेश्वरको समझो। जैसे कोई एक नाटककार खुट ही नाटक लिखता है ओर खुड हो नाटकमे काम भी करता है, उसी तरह परमात्मा भी अनत नाटक लिखता है और रवयं अनंत पात्रोके रूपमे सजकर रंग-मूमिपर अभिनय करता है। इस अनंत नाटकका एक पात्र पहचान ले, तो फिर सारे पात्र पहचानमे आ जायँगे।

काञ्यकी उपमा, दृशत आदिके लिए जो आधार है, वही मूर्ति-पृजाके लिए भी है। किसी गोल वस्तुको हम देखते हैं, तो हमें आनंद होता है, क्योंकि उसमें एक व्यवस्थितता होती है। व्यवस्थितता ईञ्चरका स्वरूप है। ईज्चरकी सृष्टि सर्वाग-सुन्दर है। उसमें व्यव-स्थितता है। वह गोल वस्तु यानी व्यवस्थित ईज्चरकी मूर्ति। परंतु जंगलमें उपजा देहा-तिरहा पेड भी ईज्चरकी ही मूर्ति है। उसमें ईञ्चरकी स्वच्छंदता है। उस पेडकों कोई वंधन नहीं है। ईञ्चरकों कान वंधनमें हाल सकता है १ वह वंधनातीत परमेज्चर उस टेढ़े-मेढ़ें पेड़में है। कोई सीवा-सर्ल खंभा देखते हैं, तो उसमें ईञ्चरकी समता दिखाई देती है। नक्काजीदार खंभा देखते हैं, तो उसमें आकाजमें नक्षत्रोंके वेल-वूट काढ़नेवाला परमेज्चर दिखाई देता है। किसी कटे-छंट व्यवस्थित वागमें ईज्वरका संयमी ह्म दिखाई देता है, तो किसी विशाल वनमें ईज्वरकी भव्यता और स्वतंत्रताके दर्जन होते हैं। जंगलमें भी आनंद मिलता है और न्ययस्थित वागमें भी। तो फिर क्या हम पागल हैं? नहीं, आनंद दोनोंमें ही होता है, क्योंकि ईश्वरीय गुण प्रत्येकमें प्रकट हुआ है। चिकते वालप्रामकी चिटियामें जो तेज है, वही एक ऊबड़-खाबड़ नर्मदाके 'शकर' में है। अत' मुझे वह विराद् स्वरूप पृथक् न भी दिखाई दे, तो चिन्ता नहीं।

परमेज्बर सर्वत्र भिन्न-भिन्न वस्तुओमे भिन्न-भिन्न गुणोके द्वारा प्रफट हुआ है और इसीसे हमें आनंद होता है, उस वस्तुके विषयमें आत्मीयना प्रतीन होती हैं। जो आनंद होता है, वह अकारण नहीं। जानंद होता क्यों हैं <sup>१</sup> उससे कुछ-न-कुछ सम्बन्ध रहता है, इसीसे आनंद होता है। वच्चेको देखते ही मॉका हिया उछलने लगता है, क्योंकि वह संबंध पह्चानती है। इसी तरह प्रत्येक वग्तुसं परमात्माका नाता जोडो । मुझमे जो परमेश्वर है, वही उस वरतुमें है । इस प्रकार संवंध वढाना ही आनंद बढ़ाना है। आनदकी और कोई उपर्पत्त नहीं है। आप प्रमका संबंध सब जगह जोड़ने छिगये, किर देखिय, क्या चमत्कार होता है। फिर अनंत मृष्टिमे ब्याप्त परमात्मा अणु-रेणुमे भी विखाई देगा। एक बार यह दृष्टि आ जाय, तो फिर क्या चाहिए १ परंतु इसके लिए इंद्रियोको संस्कारकी, अभ्याम डालनेकी जरूरत है। हमारी नोग-वासना छुटकर जब हमे प्रेमकी पवित्र दृष्टि याप्त होगी तो फिर प्रत्येक वरतुमें ईश्वर ही दिखाई देगा। उपनिपदोमें इस वातका वडा सुदर वर्णन है कि आत्माका रंग कैसा होता है ? आन्माका रंग कोन-सा वनाया जाय ? ऋषि प्रेमपूर्वक कहते है—

#### यया अयं इन्ह्रगीप ।

यह जो लाल-लाल रंगमका मुलायम मृगका की डा—वीर वहूरी है, उस मि तरह आत्माका रूप है। उस मृगके की ड़ेको देखते हैं, तो कितना आनंद होता है। यह आतंद क्यो होता है मुझमे जो भाव है, वहीं उस इंगोपमे हैं। मुझसे उसका कोई सबय न होता, तो आनद होता है मेरे अंदर जो सुदर आत्मा है, वहीं इंग्रोपमे भी है। इसीलिए उसकी उपमा दी। उपमा क्यो देते हैं उससे आनंद क्यों होता है हम

जपमा इसलिए देते हैं कि उन दो वस्तुओं साम्य होता है और इसीसे आनंद होता है। यदि उपमेय और उपमान सबया भिन्न हो, तो आनद नहीं होगा। यदि कोई यह कहे कि नमक मिर्चकी तरह है, तो हम उसे पागल कहेंगे। पर यदि कोई यह कहे कि तार फुलांकी तरह है, तो उनमें साम्य दिखाई देनेसे आनंद होगा। नमक मिर्चकी तरह है, ऐसा कहनेसे साद्य्यका अनुभव नहीं होता, परंतु किसीकी दृष्टि यदि इतनी विशाल हो गयी हो, उसे ऐसा दर्शन हुआ हो कि जो परमात्मा नमकमे हे, वहीं मिर्चमे हे, वह 'नमक कैसा?' तो 'मिर्चकी तरह है', इस कथनमें भी आनंद अनुभव करेगा। सारांग यह है कि ईश्वरीय स्प प्रत्येक वस्तुमें ओतप्रोत है। उसके लिए विराद दर्शनकी आवश्यक्ता नहीं।

## (५७) विराट् विश्वरूप पचेगा भी नहीं

किर वह विराट्टर्जन मुझे सहन भी कैसे होगा १ छोटे सगुण मुडर रूपके प्रति मुझे जो प्रेम माल्स होता है, जो अपनापन छमता है, जो मधुरता माल्म होनी है, उसका अनुभव विश्वरूप देखनेमे कदाचित् न हो । यही निथति अर्जनकी हो गयी । वह थर-थर सॉपने हुए अंतमे कहता हे, "भगवन् । अपना वही पहलेबाला मनोहर रूप दिखाओ।" अर्जुन स्वानुभवसे कहता है कि विराट स्वरूप देखनेकी इच्छा न करो। यही अच्छा है कि ईश्वर, जो तीनों कालों और तीनों म्थलोंमें व्याप्त है, वह तारा मिमिटकर यदि धवकता हुआ गोला वनकर मेरे मामने आ खड़ा हो, तो मेरी क्या दशा होगी ? ये तारे कितने शात दिखाई देते है। एसा प्रतीत होता है, मानो इतनी दूरसे वे मुझसे वाने कर रहे हो। परन्तु दृष्टिको शान करनेवाली वही तारिका यदि निकट आ जाय तो  $^{9}$  वह यथकती हुई आग ही है । मै उसमे भरम ही होकर रहूँगा । ईश्वरके ये अनंत ब्रद्याड जहाँ है, यहाँ येसे ही रहने टीजिये। उन सबको एक ही कमरेमे इकट्ठा कर देनेमे क्या आनंद है ? वबईके उस क्चूतरस्थानेमे हजारो क्चूतर रहते है, वहाँ उन्हे क्या आजादी हे ? वह दृज्य वडा अटपटा मालम होता है। मजा इसीमे है, जो यह सृष्टि

उपर, नीचे, यहाँ—इन तीनों स्थलों में विभाजित है। जो वात रथलात्मक सृष्टिको लागू है, वही कालात्मक मृष्टिके लिए भी है। हमें भूतकालकी स्मृति नहीं रहती और भविष्यका ज्ञान नहीं होता, इसमें हमारा कल्याण ही है। छुरान शरीफमें पॉच ऐसी वस्तुएँ वतायी गयी है, जिनमें सिर्फ परमेश्वरकी ही सत्ता है, मनुष्य प्राणीकी सत्ता विलक्षल नहीं है। उनमें एक है—भविष्यकालका ज्ञान। हम अंवाज जरूर लगाते है, परंतु अंवाजका अर्थ ज्ञान नहीं है। भविष्यका ज्ञान हमें नहीं होता, यह हमारे कल्याणकी ही वात है। वैसे ही भूतकालकी स्मृति हमें नहीं रहती, यह भी सचमुच वडी अच्छी वात है। कोई दुर्जन यि मजन वनकर भी मेरे सामने आये, तो भी उसके भूतकालकी स्मृतिके कारण मेरे मनमें उसके प्रति आवर नहीं होता। वह कितना ही कहे, उसके पिछले पापोकों में सहसा भूल नहीं सकता। संसार उसके पापोको उसी अवस्थामे भूल सकेगा, जब कि वह मनुष्य मर्कर दूसरे रूपमें हमारे सामने आयेगा।

पूर्व-स्मरणसे विकार वढते हैं। यदि पहलेका यह सारा ज्ञान ही नष्ट हो जाय, तो फिर सब समाप्त! पाप-पुण्यको भूल जानेकी कोई युक्ति होनी चाहिए। वह युक्ति है मरण। जब हमे इसी जन्मकी वेदनाएँ असह्य लगती है, तब फिर पिछले जन्मोके कुडे-करकटकी खोज क्यों करें? अपने इसी जन्मके कमरेमे क्या कम कूडा-करकट है ? अपना वचपन भी हम बहुत-छ्छ भूल जाते हैं। यह भूलना अच्छा ही है। हिंदू-मुरिलम-ऐक्यके लिए भूतकालका विस्मरण ही एकमात्र उपाय है। ओरंगजेवने जुल्म किया था, इसको कितने दिनोतक रटते रहोगे? गुजरातीमें रतनवाईका एक गरवा-गीत है। उसे हम बहुत वार यहाँ सुनते है। उसके अंतमे कहा है—"संसारमे सबकी कीर्ति ही शेप रहेगी। पापको लोग भूल जायगे।" यह काल छननी कर रहा है। इतिहासमे जितना अच्छा हो, उतना ले लेना चाहिए। पाप फेक देना चाहिए। मनुष्य यदि बुराईको छोड़कर सिर्फ अच्छाईको ही याद रखे, तो कैसी बहार हो। परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए विरम्रतिकी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए भगवान्ते मृत्युका निर्माण किया है।

सारांश यह कि यह जगत् जैसा है, वैसा ही मंगलक्ष है। इस कालस्थलात्मक जगको एक जगह एकत्र करनेकी जरूरत नहीं है। अतिपरिचयमें मजा नहीं है। कुछ चीजोसे घनिष्ठता वढ़ानी होती है, तो कुछ चीजोसे दूर रहना होता है। गुरु होगा, तो नम्रतापूर्वक दूर वैठेगे। परंतु मॉकी गोटमें जाकर वैठेगे। जिस मूर्तिके साथ जैसा व्यवहार करनेकी जरूरत हो, वैसा ही करना चाहिए। फूलको हम निकट ले, परंतु आगसे वचकर रहे। तारे दूरसे ही सुन्टर लगते हैं। यही हाल सृष्टिका है। अति दूरवाली वह सृष्टि अति निकट लानेसे हमें अधिक आनंद होगा, सो वात नहीं। जो चीज जहाँ है, उसे वहीं रहने देनेसे मजा है। जो चीज दूरसे रम्य माल्यम होती है, वह निकट लानेसे सुखदायी ही होगी, ऐसा नहीं कह सकते। उसे वहीं दूर रखकर उसका रस चखना चाहिए। ढीठ वनकर, वहुत घनिष्ठता वढ़ाकर अति परिचय कर लेनेसे कुछ सार नहीं है।

साराग यह कि तीनों काल हमारे सामने खड़े नहीं है, सो अच्छा ही है। तीनों कालोंका ज्ञान होनेसे आनंद अथवा कल्याण होगा ही, ऐसा नहीं कह सकते। अर्जुनने प्रेमवग हो हठ पकड़ लिया, प्रार्थना की, तो भगवान्ने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसे अपना वह विराद् रूप दिखलाया, परंतु मुझे तो भगवान्का छोटा-सा रूप ही पर्याप्त है। यह छोटा रूप परमेश्वरका दुकड़ा तो है नहीं और यदि दुकड़ा भी हो, तो उस अपार और विशाल मूर्तिका एक चरण या चरणकी एक अंगुली ही मुझे दीख गयी, तो भी मैं कहूँगा—"धन्य है मेरा भाग्य ।" अनुभवसे मैंने यह सीखा है। जमनालालजीने जब वर्धामें लक्ष्मीनारायणका मंदिर हरिजनोंके लिए खोल दिया, तो उस समय मैं दर्शनके लिए गया था। पंद्रह-वीस मिनटतक उस रूपको देखता रहा। समाधि लगने जैसी स्थित मेरी हो गयी। भगवान्का वह मुख, वह छाती, वे हाथ देखते-देखते पाँवीतक पहुँचा और अंतमें चरणोपर जाकर दृष्टि स्थिर हो गयी। 'मधुर तेरी चरणसेवा' यही भावना अंतमे रह गयी। यदि एक छोटे-से रूपमें वह महान् प्रभु न समा जाता हो, तो

फिर उस महापुरुषके चरण ही दीख जाना पर्याप्त है। अर्जुनने ईश्वरसे प्रार्थना की। उसका अधिकार बड़ा था। उसकी कितनी विनष्टता, कितना प्रेम, कैसा सख्यभाव था। मेरी क्या योग्यता है १ मुझ तो चरण ही वस हैं, मेरा अधिकार इतना ही है।

# (५८) सर्वार्थ-सार

उस परमेश्वरके विवय रूपका जो वर्णन हे, उसमे बुद्धि चलानेकी मेरी इच्छा नहीं। उसमे बुद्धि चलाना पाप है। विश्व-रूप-वर्णनके उन पवित्र ब्लोकोंको हम पढ़ें और पवित्र बने। बुद्धि चलाकर परसेश्वरके उस रूपके दुकडे किये जाय, यह मुझे नहीं भाता। वह अधोर उपामना हो जायगी। अघोरपंथी लोग उमजानमे जाकर मुढें चीरते हैं और तंत्रोपामना करते हैं। एमी ही वह किया हो जायगी। परमेश्वरका वह विवय रूप—

विद्यतद्वश्रुमन विद्यतोमुखो विद्यतो बाहुमत विद्यतस्पात् ॥

एसा वह विञाल और अनंतरूप । उसके वर्णनात्मक व्लोकोको गाये और गाकर अपना मन निष्पाप और पवित्र वनाये।

परमेज्यरके इस सार वर्णनमं केवल एक ही जगह धुद्धि विचार करने लगती है। परमेज्यर अर्जुनसे कहते हैं—"अर्जुन, ये सव-केम्य मरनेवाले हें, तृ तो नियित्तमात्र हो जा, करने-यरनेवाला तो स्व कुछ में हूँ।" यही व्यन्ति मनमें गूंजती रहती है। जब यह विचार मनमें लाता है कि हमें इंज्यरके हाथका एक हथियार बनना हे, तो बुद्धि विचार करने लगती है। ईंज्यरके हाथका आजार बने कैसे ए छण्णके हाथकी मुरली केसे वन् विचार करने लगती है। ईंज्यरके हाथका आजार बने कैसे ए छण्णके हाथकी मुरली केसे वन् विचार अपने होठसे मुंब लगा ले जोर मधुर स्वर निकाले, मुंब बजाने लगे, यह कैसे होगा ए मुरली बनना यानी पोला बनना पर मुझमें तो विकार और बासनाएं ठसा-ठस भरी हुई हैं, ऐसी बजामें मुझमेंसे मधुर स्वर कैसे निकलेगा ऐ मेरा रवर तो है मोटा। मैं बन बरतु हूं। मुझमें अहंकार भरा हुआ है।

मुझे निरहंकार होना चाटिए। जब में पूर्ण रूपमे मुक्त, पोला हो जाऊँगा तभी परमेञ्चर मुझे वजायेगा, परन्तु परमेञ्चरके होठोकी मुरली वनना हे बड़े साहमका काम। यदि उसके पैरोकी जूतियाँ वनना चाह, तो भी आसान नहीं है। परमेश्वरकी जूनी ऐसी मुलायम होनी चाहिए कि परमेञ्चरके पॉवमे जरा भी छाउ न पड़ने पाये। परमेञ्चरके चरण और कॉटे-कंकडके वीच मुझे पड़ जाना है। मुझे अपनेको कमाना होगा। अपनी स्त्राल उतारकर उस सतत कमाते रहना होगा, मुलायम बनाना होगा। अत परमेश्वरके पाँबोकी जुती वनना भी सरल नहीं है। परमेश्वरके हाथका आजार वनना हो, तो मुझे दस सेर वजनका लोहेका गोला नहीं वनना चाहिए। तपश्चर्याकी मानपर अपनेको चढाकर नेज बार बनानी होगी। ईब्बरके हाथमे मेरी जीवनरूपी तलवार चमकनी चाहिए। यह गुजार मेरी बुद्धिमे उठा करती है। भगवान्के हाथका एक ओजार वनना हे—इसी विचारमे निमन्न हो जाता हूं। अव वह कैसे हो, इसकी विवि स्वय भगवान्ने अंतिम ब्लोकमे वता ही है। श्री शंकराचार्यने अपने भाष्यमे इस इलोकको 'सर्वार्थ-सार'—मारी गीताका सार कहा है। वह कौन-सा दलोक है <sup>१</sup> वह हे—

> मत्कर्मकृत्मत्परमा मद्भक्तः सगवर्जितः। निर्देर सर्वभृतेषु य स मामेनि पाण्डव॥

मेरे अर्थ करे कर्म, मत्परायण भक्त जो। जो अनासक्त निर्देर सो आके मिळने सुझे॥

जिसका संनारमें किसीसे वैर नहीं, जो तटस्य रहकर संमारकी निरपेक्ष सेवा करता है, जो-जो करता है, मय मुझे अपित कर देता है, मेरी भक्तिसे मरावोर है, क्षमावान, नि.संग, विरक्त, प्रेममय जो भक्त है, वह परमेश्वरके हाथका हथियार वनता है, ऐमा यह सार है। रिवचार, १-५-१३२

# वारहवाँ अध्याय

१) अध्याय ६ से ११ . एकायतासे समयता जीम ११ . गंगाका प्रवाह यो तो सभी जगह पावन और पवित्र है, परंतु इरिद्वार, काशी, प्रयाग जैसे स्थान अधिक पवित्र है। उन्होंने सारे संसारको पवित्र कर विया है। भगवदुगीताका यही हाल है। भगवद्गीता आदिसे अन्ततक सभी जगह पवित्र है। परंतु वीचमे कुछ अध्याय ऐसे है, जो तीर्थ-क्षेत्र वन गये है। आज जिस अध्यायके संवंधमें हमें कहना है, वह वडा पवित्र तीर्थ जैसा वन गया है। रवयं भगवान् ही उसे 'अमृतधारा' कहते हैं—िये त धर्म्यामृतमिट यथोक्त पर्यपासते।' है तो यह छोटा-सा चीस उलोकोका ही अध्याय, परंतु अमृतकी धारा है। अमृतकी तरह मधुर है, संजीवन-सा है। इस अध्यायमे भगवान्ने श्रीमुखसे भक्ति-रसकी महिमाका तत्त्व गाया है।

वास्तवमे छठे अन्यायसे भक्ति-तत्त्व प्रारभ हो गया है। पाँचवे अध्यायके अंततक जीवन-शास्त्रका प्रतिपाटन हुआ। स्वधर्माचरणस्प कर्म, उसके लिए सहायक मानसिक साधनारूप विकर्म, इन दोनोकी साधनासे संपूर्ण कर्मीको भरम करनेवाली अंतिम अकर्मकी भूमिका-इतनी वातोका विचार पहले पॉच अध्यायोतक हुआ। इतनेमें जीवन-शास्त्र समाप्त हो गया । अव छठे अध्यायसे एक तरहसे भक्ति-तत्त्वका ही विचार ग्यारहवे अध्यायके अंततक चला। एकाम्रतासे आरम्भ हुआ। छठे अध्यायमे यह वताया गया है कि चित्तकी एकाप्रता कैसे हो सकती है, उसके क्या-क्या साधन हैं और उसकी क्यो आवश्यकता है <sup>१</sup> ग्यारहवे अध्यायमे समप्रता वतायी गयी है । अव देखना यह है कि एकायतासे लेकर समयतातककी लंबी मंजिल हमने कैसे तय की ?

चित्तकी एकाप्रतासे ग्रुरुआत हुई। एकाप्रता सिद्ध होनेपर किसी भी विपयका विचार मनुष्य कर सकता है। चित्तकी एकाय्रताका उपयोग-मेरा प्रिय विषय हे तो-गणितके अध्ययनमे हो सकेगा।

भ होगा परंतु यह चित्तकी एकाप्रताका सर्वोत्तम तके अध्ययनसे एकायताकी पूरी परीक्षा नहीं अथवा ऐसे ही फिसी जान-प्रातमे चित्तकी एकावतासे मेलेगी, परंतु यह नची परीक्षा नहीं है। इसिंछए सातवे 😕 रमे यह बताया कि हमारी दृष्टि भगवान्के चरणोकी ओर होनी चाहिए। आठवे अध्यायमे कहा गया कि भगवानके चरणोमे एका-नता सतत वनी रहे—हमारी वाणी, कान, ऑख सतत उसीमे लगी रहे, इसिंटए आमरण प्रयत्न करना चाहिए। हमारी सभी इंद्रियोंको ऐना अभ्यास हो जाना चाहिए। 'सब इन्द्रियोको आदत पड गयी-अब दृसरी भावना नहीं रही \* ऐसा हो जाना चाहिए। सब इंद्रियो-को भगवान्की धुन लग जानी चाहिए। हमारे समीप चाहे कोई विलाप कर रहा हो या भजन गा रहा हो, कोई वासनाका जाल वुन रहा हो या विरक्त सज्जनोंका, नंतोका समागम हो रहा हो, सूर्य हो या अंग्रकार हो, मरण-कालमें परमेज्यर चित्तके सामने खंडा रहेगा-इस तरहका अभ्यास जीवनभर सव इंद्रियोंसे कराना, यह सातत्य-की जिला आठवे अध्यायमें दी गयी है। छठे अध्यायमे एकायता. सातवेंमें ईञ्बराभिमुख एकात्रता यानी 'प्रपत्ति', आठवेमे सातत्ययोग और नवेमे समर्पणता सिखायी है। वसवेमे ऋगिकता वतायी है। एक-एक कटम आगे चलकर ईंग्वरका रूप कैसे हवयंगम किया जाय. चीटीसे लेकर बहादेवतनसे ज्याप्त परमात्माको वीरे-वीरे कैसे आत्म-मान् किया जाय, यह वताया गया। ग्यारहवे अध्यायमे समप्रता वतायी गयी। विरव-रूप-वर्शनको ही मैं समयता-योग कहता हूं। विश्व-रूप-दर्भनका अर्थ है--यह अनुभव करना कि मामूली रज-कणमे भी सारा विञ्च समाया हुआ है। यही विराट् वर्शन है। छठे अध्याय-से ठेकर ग्यारहवेतक भक्तिरसकी ऐसी वह भिन्न-भिन्न प्रकारसे छन्नी की गयी है।

पडिले वळण इन्द्रियां चम्ळा।
 भाव तो निराळा नाही हुना।

(६०) सगुण उपासक और निर्गुण उपासक मॉ के दो पुत्र

अव वारहवे अध्यायमे भक्तितत्त्वकी समाप्ति करनी है। अर्जुनने समाप्तिसंबंधी प्रवन पृछा। पॉचवे अध्यायमे जीवनसंबंधी सर्व बाखो-का विचार समाप्त होते समय जैसा प्रवन अर्जुनने पृछा था, वेमा ही यहाँ भी पृछा है। अर्जुन पृछता है—'भगवन, कुछ छोग सगुणका भजन करते है और कुछ निर्मुणकी उपासना करते है। तो अब बताओं कि इन होनोमे आपको कान प्रिय है ।

भगवान् इसका क्या उत्तर है १ किसी माँके दो वच्चे हो और उमसं उनके वारेमे प्रक्त किया जाय, वैसा ही यह है। दोमे एक वज्ञा छोटा हो, वह माँको वहुत प्यार करता हो, माँको देखते ही आनंदित होता हो और माँके जरा दूर जाते ही व्याकुल होता हो। वह माँसे दूर जा ही नहीं सकता, उसे छोड़ नहीं सकता, उसको वियोग वह सहन कर नहीं सकता। मॉन हो, तो उसे सारा संमार सुना । ऐसा यह छोटा बचा है। दूसरा बचा बडा है। वह भी है तो उसी तरह प्रेम-भावसे सरावोर, पर समझनार हो गया है। मॉसे दृर रह सकता है। पॉच-छह सास भी मॉसे मलाकात न हो, तो भी वह रह सकता है। वह मॉकी सेवा करनेवाला है। मारा वोझ अपने सिरपर लेकर काम करता है। काम-जाजमे छग जानेसे मॉका विछोह सह सकता है। लोगोमे उसकी प्रतिष्ठा है और चारों ओर उसका नाम सनकर मॉको वडा सुख मिलता है। ऐसा यह दूसरा वेटा है। ऐसे दो वेटोके वारेमे मॉसे कहिये—"मॉ<sup>।</sup> इन *वे*। वेटोमेसे एक ही वेटा आपको विया जायगा। आप जिसे चाहे पसंद करे । ग तो यह क्या उत्तर देगी १ किन वेटेको वह पसंव करेगी १ क्या वह दोना वेटोको तराजूम रखकर तौलेगी १ साताकी भूमिकापर व्यान दीजिये। उसका स्वाभाविक उत्तर क्या होगा १ वह निरुपाय होकर कहेगी—"यदि विछोह ही होना है, तो बड़े वेटेका वियोग में सह हूँगी।" छोटे वेटेको उसने छातीस लगाया है। उस वह अपनेसे दूर नहीं कर सकती। छोटे वेटेके विशेष आकर्षणको देखकर गायट वह ऐसा कोई जवाब दे—' वड़ा बेटा दर

जाय. तो हर्ज नहीं।" परंतु उसे अधिक प्रियकोन है, इस प्रश्नका यह उत्तर नहीं कहा जा सकता। कुछ-न-कुछ उत्तर देना है, इसिलए दो-चार अञ्च वह बोल देगी, परंतु उन अञ्जोके पेटमें युसकर यदि उनका अर्थ निफालने लगेगे तो वह ठीक न होगा।

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए जैसे उस माँको दुविया होगी, ठीक वेसी ही स्थित भगवान्के मनकी हो गयी है। अर्जुन कहता है—
"भगवन् हो तरहके भक्त आपके है। एक आपके प्रति अत्यन्त प्रेम रखता है, आपका सतत स्मरण करता है। उसकी ऑस्से आपकी प्यासी, कान आपका गान मुननेको उत्सुक, हाथ-पाँव आपकी सेवा-प्रजाक लिए उत्कंठित है। हुमरा है स्वावलंबी, इन्द्रियोको सतत बगम रखनेवाला सर्वभूत हितमे रत, रात-दिन समाजकी निष्काम सेवामे ऐसा मग्न कि मानो उसे परमेश्वरका स्मरण ही न होता हो। यह है आपका अद्रेतमय दूसरा भक्त। अब मुझे यह बताइये कि उन दोनोसे आपका प्रिय भक्त कीन-सा है ?" अर्जुनका भगवानसे यह प्रश्न है। अब जिस तरह इस माने जवाब दिया, ठीक उसी तरह भगवान् इनसरा—अद्देती—भक्त भी मेरा ही है।" इस तरह भगवान दुविधामें पड गये हैं—कुछ-न-कुछ उत्तर देना था, इसलिए दे डाला।

अंद सचमुच वात भी ऐमी ही है। अक्षरश दोनो भक्त एक्सप है। दोनोकी योग्यता एक-सी है। उमकी तुल्ना करना मर्यादाका अति-क्रमण करना है। पॉचवे अध्यायमे कर्मके विषयमे जैसा प्रवन अर्जुनने पृछा था, चेसा ही यहाँ भक्तिके मंत्रंथमे पृछा है। पॉचवे अध्यायमे कर्म और विकर्मकी महायतासे मनुष्य अकर्म-उशाको प्राप्त होता है। वह अकर्मावस्था वो क्योंमे प्रकट होती है—एक तो यह कि रात-दिन कर्म करते रहते हुए भी लेशमात्र कर्म नहीं करता और दूसरा चौबीय घंटेमे एक भी कर्म न करते हुए मानो दुनियाभरकी उखाड-पछाड करता है। इन दोनो रूपोंमे अक्रम-दशा प्रकट होती है। अब इनकी तुल्ना कैसे की जाय १ किसी वर्तुलके एक पहल्से दूसरे पहल्की तुल्ना की जिये।

ण्क ही वर्तुछके टोपहल्-इनकी तुछना करे कैसे <sup>१</sup> टोनो पहल् एक-सी योग्यता, गुण रखते हैं—एक ही रूप है। अकर्म-भूमिकाका विवेचन करते हुए भगवान्ने एकको संन्याम और दूसरेको योग कहा है। अब्द भले ही दो हो, पर अर्थ एक ही है। संन्यास और योग, दोनोका हुळ अन्तमे सरलता, सुगमताके आवारपर ही किया गया है। सगुण-निर्गुणका प्रश्न भी ऐसा ही है। एक सगुण भक्त इन्द्रियोके द्वारा पर-मेश्वरकी सेवा करता है। दूसरा निर्गुण भक्त मनसे विज्वकल्याणकी चिंता करता है। पहला वाल सेवामे मग्न दिखाई देता है, परंतु भीतर-से उसका चिंतन सतत जारी है। दूसरा कुछ भी प्रत्यक्ष सेवा करता हुआ नहीं दिखाई देता, परंतु भीतरसे उसकी महासेवा चल ही रही है। इस प्रकारके टो भक्तामे श्रेष्ट कान-सा है १ रात-टिन कर्म करके भी छेजमात्र कर्म न करनेवाला संगुण भक्त है। निर्गण उपामक भीतरसे सबके हितका चितन, सबकी चिंता करता है। वे दोनों भक्त भीतरसे एकरूप ही हैं, अलवत्ता वाहरसे भिन्न दिखाई देते है, परंतु दोनों हैं एक-से ही, दोनों भगवानके प्यारे है। फिर भी इनमें सगुण भक्ति अधिक सुलंभ है। इस तरह भगवान्ने जो उत्तर पाँचवे अध्यायमे दिया, वही यहाँ भी दिया है।

# (६१) सगुण सुरुम और सुरक्षित

सगुण-मित्त-योगमे प्रत्यक्ष इंत्रियोसे काम लिया जा सकता है। इंद्रियाँ या तो साथन है या विघ्तरूप या दोनो है। वे मारक है या तारक—यह देखनेवालेकी दृष्टिपर अवलंबित है। मान लो कि किसीकी माँ मृत्यु-अध्यापर पड़ी हुई है और वह उससे मिलना चाहता है। दोनोंके बीच पंद्रह मीलका राम्ता है। उसपर मोटर नहीं जा सकती। दृटी-फूटी पगडंडी है। ऐसे समय यह रास्ता साथन है या विघ्न के कहेगा—"कहाँका यह मनहूस रास्ता वीचमें आ गया, नहीं तो मैं कवका माँसे जाकर मिल लेता।" ऐसे व्यक्तिके लिए वह रास्ता अनु है। किसी तरह रास्ता काटते हुए वह जाता है। वह

रास्तेको कोस रहा है। परंतु मॉको देखनेके लिए उसे हर हालतमें जन्दी-जन्दी कदम उठाकर जाना जरूरी हे। रास्तेको शत्रु समझकर वह वहीं नीचे वेठ जायगा, तो दुश्मन जान पडनेवाले उस रास्तेकी विजय हो जायगी। वह सरपट चलकर ही उस शत्रुको जीत सकता है। दूसरा श्विक कहेगा—"यह जंगल हे, फिर भी इसमेसे होकर जानेका रान्ना तो बना हुआ हे, यही गनीमत है। किमी तरह मॉतक जा पहुँचूंगा। यह न होना, तो इस दुर्गम पहाडपरसे कैसे आगे जा पाता १" यह कहकर वह उस पगडंडीको एक साधन समझता हुआ तेजीसे आगे कदम बढाता जाता है। रास्तेके प्रति उसके मनमें स्नेह-भाव होगा, उसे वह मित्र मानेगा। अब आप उस रास्तेको चाहे मित्र मानिये या शत्रु, अंतर डालनेवाला कहिये या अंतर कम करनेवाला, जल्दी-जल्दी कदम तो आपको उठाना ही होगा। रास्ता विद्युक्त है या साधनक्त्य, यह तो मनुष्यके चित्तकी भूमिकापर, उसकी दृष्टिपर अवलंदित है। यही वात इंद्रियोकी है। वे विद्युक्त हैं या साधक, यह आपकी अपनी दृष्टिपर निर्मर करता है।

सगुण उपासकके छिए इंनियाँ साधन हैं। इंनियाँ मानो पुष्प हैं, जिन्हे परमात्माको अर्पित करना है। ऑखोसे हिरिका रूप देखे, कानोसे हिरिकया सुने, जीमसे हिरिनामका उचारण करे, पाँवासे तीर्थयात्रा करें और हाथोसे सेवा-कार्य करें—इस तरह समस्त इंनियोको वह परमेक्वरको अर्पण कर देना है। इंनियाँ भोगके छिए नहीं रह जाती। पुष्प तो भगवान्पर चढ़ानेके छिए होते हैं। फूछोकी माछा स्वयं अपने गछेमे डाछनेके छिए नहीं होती। इसी तरह इंनियोका उपयोग ईक्वरकी सेवाके छिए करना है। यह हुई सगुणोपासककी हिए, परंतु निर्गुणोपासककी इंनियाँ विक्वरूप माछ्म होती हैं। वह उन्हें संयममे रखता है। वंद करके रखता है, उनका खाना वंद कर देता है, उनपर पहरा वेठा देता है। सगुणोपासकको यह सब छुछ नहीं करना पड़ता। वह सब इंनियोको हिरि-चरणोमे चढ़ा देता है। ये दोनो विधियाँ इंनिय-निमहकी ही हैं—इंनिय-दमनके ही ये दोनो प्रकार हैं।

आप किसी भी विधिको लेकर चिलये, परंतु इंद्रियोको अपने कावूमें रिखये। व्येय दोनोका एक ही हे—उन्हें विपयोमे न भटकने देना। एक विधि मुलभ हे, दूसरी कठिन है।

निर्गुण उपासक सर्वभूतहित-रन होता है। यह कोई मामूछी वात नहीं है। 'सारे विज्वका कल्याण करना' कहनेमें सरल है, पर करना वहत कठिन है। जिसे समय विञ्चके कल्याणकी चिता है, वह चितन-के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए निर्मण-उपासना कठिन है। मगुण-उपासना अपनी-अपनी जक्तिके अनुसार अनेक प्रकारसे की जा सकती है। उस छोटे-से वेहानकी, जहाँ हमारा जन्म हुआ, सेवा करना अथवा मॉ-वापकी सेवा करना सगुण-पृजा है। इसमें केवल इतना ही व्यान रखना है कि हमारी यह पूजा जगतुके हितकी विरोधी न हो । आपक्री सेवा कितनी ही छोटी क्यो न हो, वह यिंद दूसरोके हितमे वाया न डालती हो, तो अवस्य भक्तिकी श्रेणीमे पहुँच जायगी, नहीं तो वह सेवा आसक्तिका रूप ब्रह्ण कर छेगी। मों नाप हो, मित्र हो, दुसी वंबु-चायव हो, लाधु-मंत हो, इन्हें परमेञ्बर समझतर इनकी सेवा करनी चाहिए। इन सबमे परमेञ्बरकी मूर्तिकी कल्पना करके संतोप मानो। यह सगुण-पृजा सुलम हे, परंतु निर्मुण-पूजा कही कठिन है। यो दोनोका अथे एक ही है। सुलभताकी दृष्टिस मगुण श्रेयम्कर है, वस ।

सुलभताके अलावा एक और भी मुहा है। निर्मुण-उपासनामें भय है। निर्मुण जानमय है। समुण प्रेममय, भावनामय है। समुणमें आर्त्रता है। उसमें भक्त अधिक सुरक्षित है। निर्मुणमें कुछ खतरा है। एक समय ऐसा था जब जानपर में अधिक निर्भर था, परतु अब मुझे ऐसा अनुभव हो गया है कि केवल जानसे मेरा काम नहीं चल सकता। जानसे मनका स्थृल मेल जलकर भस्म हो जाता है, परतु सृक्ष्म मेलको मिटानेकी सामध्ये उसमें नहीं है। स्वावलंबन विचार, विवेक, अभ्याम, वैराग्य—इन सभी साबनोंको ले लीजिये, फिर भी इनके द्वारा मनके सृक्ष्म मेल नहीं मिट नकते। भक्तिस्पी पानीकी सहाबताके विना ये

मैल नहीं धुल सकते। भक्तिरूपी पानीमें ही यह शक्ति है। इसे आप चाहें तो परावलंबन कह वीजिये। परंतु 'पर' का अर्थ 'दूसरा' न करके वह 'श्रेष्ठ परमात्मा' कीजिये और उसका अवलंबन—ऐसा अर्थ प्रहण कीजिये। परमात्माका आधार लिये विना चित्तके मेल नष्ट नहीं होते।

कोई यह कहेंगे कि "यहाँ 'ज्ञान' जव्दका अर्थ संकुचित कर दिया है। यदि 'ज्ञान' से चित्तके मैल नहीं धुल सकते, तो ज्ञानका दर्जा नीचा ठहरता है।" में इस आक्षेपको रवीकार करता हूँ, परंतु मेरा कहना यह है कि शुद्ध ज्ञान इस मिट्टीके पुतलेमें रहते हुए होना कठिन है। इस देहमें रहते हुए जो ज्ञान होगा, वह कितना ही छुद्र क्यो न हो, उसमें कुछ अंग्रुद्धि, विकृति या अंपूर्णता रह ही जायगी। इस देहमें जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उसकी जक्ति सर्यादित ही रहेगी। यदि शुद्ध ज्ञानका उदय हो जाय, तो उससे सारे मैल भस्म हो जायॅगे, इसमे मुझे तिलमात्र र्गका नहीं है। चित्तसहित सारे मलोको भस्म कर डालनेकी सामर्थ्य ज्ञानमें हैं, परंतु इस विकारवान् देहमे ज्ञानका वल कम पडता है, इससे उसके द्वारा सृक्ष्म मलोका मिटना सम्भव नहीं है। अत भक्ति-का आश्रय छिये विना सूक्ष्म मल मिटते नहीं। इसीलिए भक्तिमे मनुष्य अधिक सुरक्षित है। यह 'अधिक' शब्द मेरी ओरसे समझिये। सगुण भक्ति सुलभ है। इसमे परमेश्वरावलंबन है, निर्गुणमे रवावलंबन। इसमे 'स्व' का भी क्या अर्थ है ? "अपने अंत स्थ परमात्माका आधार"— यही उस स्वावलंबनका अर्थ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता, जो केवल बुद्धिके सहारे शुद्ध हो गया हो। रवावलंबनसे अर्थात् आन्तरिक आत्म-ज्ञानसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा । साराश, निर्गुण भक्तिके स्वावलंबनमे भी आत्माका ही आधार है।

# (६२) निर्गुणके अभावमे सगुण भी सदोप

जैसे सगुण-उपासनाके पक्षमे मैने सुलभता और सुरक्षिततारूपी वजन डाल दिया, वैसे ही निर्गुणके पक्षमे भी मै डाल सकता हूँ। निर्गुणमे एक मर्यादा रहती है। उदाहरणार्थ, हम भिन्न-भिन्न कामोके हिए, सेवाके हिए संस्था स्थापित करते हैं। संस्थाएँ शुरुमें <u>व्यक्ति</u>हो लेकर वनती हैं। यह व्यक्ति मुख्य आधार रहता है। मंग्या पहले व्यक्ति-निट रहती है। परंतु जैस-जैसे उसका विकास होता जाय, वस-वेंस यह व्यक्ति-निष्ट न रहकर तत्त्विनष्ट होती जानी चाहिए। यहि उसमें ऐसी तत्त्वनिष्ठा उत्पन्न न हुई, तो स्फूर्तिदाताका छोप होते ही सस्यामे अवरा छा जाता है। में अपना प्रिय उदाहरण हूँ। चरखेकी माल हटने ही सतका कातना तो दूर, कता हुआ सून लपेटना भी संभव न्हीं होता। व्यक्तिका आधार दृटते ही वेसी ही दशा उस सम्याकी हो जाती है। फिर वह अनाथ हो जाती है। पर यदि व्यक्ति-निष्ठासे तत्त्व-निष्ठा पेटा हा जाय, नो फिर एसा नहीं हो सकता। सगुणका निर्गुणकी सहायता चाहिए। कभी तो व्यक्तिस-आकारसे-निकलकर वाहर जानेका अभ्यास करना चाहिए। गंगा हिमालयसे, शंकरके जटा-जृटसे निक्छी, परतु वर्दा थम नहीं गयी। जटाजृट छोडकर वह हिमाल्यकी गिरि-कंदराओं, घाटियों, जंगलोको पार करती हुई सपाट मेंवानमें कल-कल, छल-छल बह्ती हुई जब आयी, तभी वह विज्व-जनोंके काम आ सकी। इसी प्रकार व्यक्तिका आधार ट्रट जानेपर भी तत्त्वके मजवृत खंभापर खडी रहनेके छिए मंस्थाको तैयार रहना चाहिए। मकानमें जब मेहराब बनाते हैं, तो पहले उसे आबार देते हैं, परंतु वादमे आधार निकालना होता है। आधारके निकाल डालनेपर जब मेहराव टिक रहती है, तभी नमझा जाता है कि वह आयार सही था। यह तो ठीक है कि पहले स्फूर्तिका प्रवाह सगुणसे चला, परंतु अंतमे उसकी परिपूर्णता तस्दानिष्टामे, निर्मणमे होनी चाहिए। भक्तिके उदरसे ज्ञानका जन्म होना चाहिए। भक्तिकर्पा छनामे ज्ञानके पुष्प खिछने चाहिए।

√ बुद्धदेवके ध्यानने यह यात आ गयी थी। इसिंहए उन्होंने तीन प्रकारकी निष्ठाण बतायी है। पहुले व्यक्ति-निष्ठा हो, तो भी उसमेने तत्त्व-निष्ठा और यदि एकाण्य तत्त्व-निष्ठा न हो, तो क्रम-से-क्रम स्थ-निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए। एक व्यक्तिके प्रति जो आदर था। यह दस- पन्त्रहके लिए होना चाहिए। संघर्षे प्रति यदि सामुदायिक प्रेम न होगा, तो आपनसे अनवन होगी अगड़े होगे। त्यक्ति-शरणता मिटपर संघ-शर्मता उत्पन्न होनी चाहिए और किर सिद्धात-शर्णता आनी चाहिए। इसीलिए बोद्ध-बर्गमे तीन प्रवार्क। शर्णागित बतायी गयी है—

१७० शहस्यनम् रामः अभारता शरणागाय प्रवास। गया ह्— इड अन्य क्लामि । ६व अग्य रच्छामि । दस्म अग्यां वच्छामि ।

पहले व्यक्ति प्रति प्रीति हो। किर् मुख्के प्रति, परंतु ये दोनां निकाण उगमग ही है। अंतमें निहान-निष्ठा उग्पन्न होनी चाहिए। तभी मंन्या लाभदावी हा सकेशी। स्कृतिका लोत व्यपि संगुप्तने शुरू हुआ तो भी वह निर्मुण-मागरमें जाकर मिलना चाहिए। निर्मुणके अभावमे संगुप्त नदोप हो जाता है। निर्मुणकी मर्यादा संगुणको समन्वेल रस्पती है। इनके लिए संगुण निर्मुणका आभारी है।

हिन् , डेसाई, इसलाम आदि सभी धर्मीमें किसी-न-किसी रूपमें
मूर्ति-पूजा प्रचलित है। भले ही वह निचले दर्जिय मानी गयी हो, पर
नान्य जरूर है और महान् है। परंतु जञ्नक मृर्ति-पूजा निर्मुणकी सीमामें रहती है, तुमीतक वह निर्मेष रहती है। इस मर्यादाके छटते ही
समुग्र सदीप हो जाता है। निर्मुणकर्षी मर्यादाके अभावमें सार धर्मीके
समुग्र अवनित्र प्राप्त हो गये है। पहले यज्ञ-यागमें पशु-हत्या होती
थी। आज भी जाक देवीको बिल चढाने हैं। यह मूर्ति-पूजाका अत्याचार हो गया। मर्यादाको छोड़कर मृर्ति-पुजा गलन दिजामें चली गयी।
पर यदि निर्मुण-निटानी मर्यादा रहे तो किर यह अंदेशा नहीं रहता।

### (६३) दोनो परस्यर पुरक रामचरित्रके दृष्टात

नत्य सुल्भ और सुरिन्द है. पर्तु मगुणको निर्गुणकी आव-ज्यक्ता है। मगुप्रके बट्ने हुण उससे निर्गुणक्षी, तन्यनिष्ठाक्षी बार आना चाहिए। निर्गुण-मगुण परस्पर-पृरक है। पर्पपर-विकद्ध नहीं। सगुणने निर्गुणतक्की मंजिल तय करनी चाहिए और निर्गुणको भी चित्तके नृक्ष्म मल लोनेके लिए, सगुणकी आईता चाहिए। दोनोकी एर-वृन्नरेसे कोमा है। यह दोनों प्रकारकी भिक्त रामायणमें बड़े उत्तम हंगसं दिखायी गयी है। अयोध्यादाडमें भक्तिके दोनों प्रकार आ गयं है। इन्हीं दो भक्तियोका विस्तार रामायणसे है। भरतकी भक्ति पहले प्रकारती हे और लक्ष्मणकी दूसरे प्रकारकी। इसके उदाहरणसे निर्मुण भक्ति और सगुण-भक्तिका स्वरूप समझमें आ जायगा।

राम जब बनवामके लिए निकले, तो वे लक्ष्मणको अपने साथ ले जानेके लिए तैयार नहीं थे। रामको उन्हें माथ ले जानेकी कोई जरूरत नहीं मालम होती थी। उन्होंने लक्ष्मणसे कहा—"लक्ष्मण, में बनकों जा रहा हूं। मुझे पिताजीकी ऐसी ही आजा है। तुम घरपर रहो। मेरे माथ चलकर दु खी माता-पिताकों और अधिक दु दी न बनाओं। माता-पिताकी और प्रजाकी सेवा करो। तुम उनके पाम रहोंगे, तो में निवचन रहूंगा। तुम मेरे प्रतिनिधिके तौरपर रहो। में बनमें जा रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि किमी मंकटमें पड रहा हूं। बिन्क, ऋषियोंके आश्रमोंमें जा रहा हूं।" इस तरह राम लक्ष्मणको ममझा रहे थे, परतु लक्ष्मणने रामकी सारी बाते एक ही अब्दमें उडा दी। एक बाब दो हक कर हाला। तुलसीवासने इमका बित्या चित्र स्वीचा है। लक्ष्मण कहते हैं—"आपने मुझे उत्कृष्ट निगम-नीति बतायी है। वाम्तव-में मुझे उनका पालन भी करना चाहिए, परंतु यह राजनीतिका वोझ मुझसे नहीं उठ सकेगा। आपके प्रतिनिधि होनेकी अक्ति मुझमें नहीं। में तो बालक हूँ—

दीन्दि मोहि सिग्न नीकि गोसाई। टागि अगम अपनी कटराई॥ नरवर बीर बग्म बुर-धारी। निगम-नीनिके ते अबिकारी॥ म सिसु मसु-सनेह-मितपाला। मक्रम मेरु कि छेहि मराला॥

"हंस क्या मेरू मंदरका भार उठा सकता है ? राम भैया, में तो आजतक आपके प्रेमसे पोषित हुआ हूं। आप यह राजनीति किसी दूसरेको सिखाइये। में तो अभी वालक हूं।' यह कह लक्ष्मणने सारी वात ही खतम कर दी।

मछली जिस तरह पानीसे जुटा नहीं रह सकती, वही हाल लक्ष्मण-का था। रामसे दूर रहनेका वल उसमे नहीं था। उसके रोम-रोममे सहानुभूति भरी थी। राम सो जायॅ, तव भी स्वयं जागता रहे, उनकी सेवा करे, इसीमे उसे आनंट माल्म होता था। हमारी ऑखपर कोई कंकड मारे,तो जैसे हाथ फौरन उठकर ऑखपर आ जाता है और कंकडकी मार झेल लेता है, उसी तरह लक्ष्मण रामका हाथ वन गया था। राम-पर यदि प्रहार हो, तो पहले लक्ष्मण उसे झेलता । तुलसीदासने लक्ष्मण-के लिए एक विदया हृष्टान्त विया है। झंडा ऊचा फहराता रहता है। गान-चंदना सब झंडेकी ही करते हैं। उसके रंग-आकार आदिके गीत गाये जाते है। परतु उस सीधे खड़े डंडेको कोनपृछता हे <sup>१</sup> रामके यजकी जो पताना उड रही है, उसका दंडकी तरह आधार ठक्ष्मण ही था। वह सीधा तना खड़ा रहता। झड़ेका इंडा कभी झुक नहीं सकता, उसी तरह रामके यशको फहरानेवाला छक्ष्मणरूपी उडा कभी अका नहीं। यश किसका  $^{
m P}$  तो रामका  $^{
m I}$  संसारको पताका दीखती है, उँडेकी याद नहीं रहती। कलग दीखता है, नीय-पाया-नहीं। रामका यग संसारमे फैल रहा है, परत लक्ष्मणका कही पना नहीं। चोदह सालतक यह दह सीया ही तना रहा, जरा भी नहीं झुका। खुद पीछे रहकर वह रामका यग फहराता रहा। राम बड़े-बड़े दुर्घर काम लक्ष्मणसे करवाते । सीताको वनमे छोडनेका काम अंतमे लक्ष्मणको ही सौपा गया । वेचारा लक्ष्मण सीताको पहुँचा आया। लक्ष्मणका कोई स्वतत्र अस्नित्व ही नहीं रह गया था। वह रामकी ऑखे, रामके हाथ-पॉव, रामका मन वन गया था। जिस तरह नदी समुद्रमें मिल जाती है, उसी तरह लक्ष्मणकी सेवा राममे मिल गयी थी। वह राम-की छाया वन गया था। ठक्ष्मणकी यह भक्ति सगुण थी।

भरत निर्गुण भक्ति करनेवाला था। उसका भी चित्र तुलसीटासने खृव खीचा है। जब राम बनको गये, तब भरत अयोध्यामे नहीं था। जब भरत आया, तब टकारथ मर चुके थे। गुरु विश्वष्ट उसे समझा रहे थे कि "तुम राज करो।" पर भरतने कहा—"मुझे रामसे मिलना

चाहिए।" रामसे मिलनेके लिए वह भीतरसे छटपटा रहा था, परंतु साथ ही राज्यका प्रवंध भी वह कर रहा था। उसकी भावना यह थी कि यह राज्य रामका है, इसका प्रवय करना रामका ही काम करना है। सारी संपत्ति माल्किकी है, उसकी व्यवस्था करना उसे अपना क्तेव्य माल्म होता था। छ८मणकी नरह भरत मुक्त नहीं हो सकता था। यह भरतकी भूमिका है। रामकी मक्तिका अर्थ है-रामका काम करना चाहिए, नहीं तो वह अक्ति किस कामकी ? राज-काज़की सारी व्यवस्था करके भरत रामसे भेट करने वनमे आया है। "भैया, यह आपका राज्य है। आप " इतना ज्योही वह कहता है, त्योही राम उससं कहते है-"भरत, तुम्ही राज-काज चलाओ।" भरत मकोचसे राडा रहता है। वह कहता है-"आपकी आजा मिर ऑखो-पर।" राम जो ऋहे, सो मंजूर। उसने अपना सब कुछ रामपर निछा-वर कर रखा था। वह गया और राज-क्राज चलाने लगा. परंत उसमें भी तारीफ यह कि अयोव्यासे हो मीलपर वह तपन्या करना रहा। तपस्वी रहकर उसने राज-काज चलाया। अंतमे राम जव भरतसे मिले तब यह पहचानना मुक्किल हो गया कि इनमे बनमें रहकर तप करनेवाला असली तपस्वी कीन है। दोनोके एक से चेहरे, उम्रमे थोडा-सा फर्क, मुखमुद्रापर वही तपन्या, दोनोको देखकर पह-चाना नहीं जाता कि इनमें राम कीन और भरत कीन है। यदि कोई चितेरा ऐसा चित्र निकाले, तो वह कितना पावन चित्र होगा ! इस तरह भरत यद्यपि शरीरसे रामसे दूर था, तो भी मनसे वह क्षणभरके लिए भी दूर नहीं था। यद्यपि एक और वह राज-काज चला रहा था, तो भी मनसे वह रामके पास ही था। निर्मुणमे नगुण भक्ति स्रचास्वच भरी रहती है। अत वह बियोगकी भाषा मुहसे निक्छे ही कैसे ? इमलिए भरतको रामका वियोग नहीं ल्याता या। यह अपने प्रभुका कार्य कर रहा था।

आजकलके युवक कहते हैं—"रामका नाम, रामकी भक्ति, रामकी उपामना—ये सव वाते हमारी समझमे नहीं आती। हम तो भगवानका काम करेगे।" भगवान्का काम कैसे करना चाहिए, इसका नमूना भरतने दिखळा दिया है। भगवान्का काम करके भरतने वियोगकी आत्मसात् किया है । भगवान्का काम करते हुए भगवान्के वियोगका अनुभव करनेका समय न रहना एक वात है और जिसका भगवान्से कुछ देना-लेना नहीं, उसका वोलना दूसरी वात है। भगवान्का कार्य करते हुए मंत्रमपूर्ण जीवन व्यतीत करना वड़ी दुर्रुभ वरतु है । यद्यपि भरतकी यह वृत्ति निर्मुण रूपसे काम करनेकी थी, तो भी पहाँ सगुण-का आधार टूट नहीं गया था। "प्रभो राम, आपकी आज्ञा मुझे जिरोधार्य है। आप जो कहेगे, उसमे मुझे संदेह न होगा"—ऐसा कह-कर भरत ठाँटने छगा, तो उसने फिर पीछे मुडकर रामकी ओर देखा और कहा—"मगवन्, मनको समायान नहीं होता, कुछ-न-कुछ भूला हुआ-सा रुगता है।" रामने तुरन्त उसका भाव पहचान लिया और कहा—"ये पादुकाएँ छे जाओ।" अंतमे सगुणके प्रति आदर रहा ही। निर्गुणको सगुणने अंतमे आई कर ही दिया। लक्ष्मणको पाटुकाएँ लेनेसे ममायान न हुआ होता। उसकी दृष्टिसे यह दूधकी भूख छाछ पीकर मिटाने जैसा होता। भरतकी भूमिका इससे भिन्न थी। वह वाहरसे दूर रहकर कर्म कर रहा था, परेन्तु मनसे राममय था। भरत यद्यपि अपने कर्तव्यका पालन करनेमे ही राम-भक्ति मानता था, तो भी उसे पादुकाओकी आवज्यकता महसूस हुई ही। उनके अभावमे वह राज-काजका भार नहीं उठा सकता था। उन पादुकाओकी आजाके रूपमे वह अपना क्तेंच्य कर रहा था। लक्ष्मण जैसा रामका भक्त था, वैसा ही भरत भी। टोनोकी भूमिकाएँ वाहरसे भिन्न-भिन्न थी। भरत यद्यपि कर्तव्यनिष्ट था, तत्त्वनिष्ट था, तो भी उसकी तत्त्वनिष्टाको पादुकाकी आईताकी जरूरत महसूस हुई।

(६४) दोनो परस्पर पूरक कृष्ण-चरित्रके दृष्टात

हरिभक्तिरुपी आईता अबब्ब होनी चाहिए। इसिटिए भगवान्ने अर्जुनसे बार-बार कहा है—'मब्यासक्तमना' पार्घ'—''अर्जुन, मुझमें आसक्त रह, मेरे रमका सहारा है और फिर कर्म करता रह।" जिस

भगवद्गीताको 'आमिकि' शब्द न नो मृझता है, न रचता है, जिस्ने चार-वार इस वातपर जोर दिया है कि अनामक रहकर कर्म करो, राग-द्वेप छोडकर कर्म करो, निर्पेक्ष कर्म करो, 'अनामकि', 'नि मंगता' जिमका भ्रुपद या पाछ-पद है, वही कहनी है- "अर्जुन, मुझमे आमिक रम। ' पर वहाँ बाद रखना चाहिए कि भगवान्में आमक्ति रखना वडी ऊँची बात है। वह किमी पार्थिव वस्तुके प्रति आनक्ति थोडे ही है। सगुण और निर्गुण, दोनों एक-दूसरेमें गुँधे हुए है। मगुण निर्गुण-का आधार मर्च्या तोड़ नहीं सकता और निर्गुणको सगुणके रसकी जरूरत होती है। जो मनुष्य सद्य कर्नव्य कर्म करता है, वह इस कर्मरपमे पृजा ही कर रहा है, परन्तु पृजाके नाथ रन, आहता चाहिए। भामनुत्मर युक्रप च। मेरा स्मरण रखने हुए कर्म करो। कर्म स्त्रयं भी एक पूजा ही है, परन्तु अन्तरमे भावना सजीव रहनी चाहिए। केवल फुल चड़ा देना ही पूजा नहीं है। उसमें भावना आवश्यक है। फूल चढ़ाना पृजाका एक प्रकार हे, सत्क्रमींद्वारा पृजा करना दूसरा प्रकार है, परन्तु दोनोमें भावनास्त्री आईता जावज्यक है। फूल चढ़ा विये, पर मनमें भावना नहीं है, तो वे फूल नानो पत्थर-पर ही चड़े। अन : असटी वस्तु भावना है। सगुण और निर्नुण कर्म और प्रीति, ज्ञान ओर भक्ति—ये सब चीजे एकरूप ही है। डोनी-का अतिम अनुभव एक ही है।

उद्वयं और अर्जुनकी बात लें। रामायणसं में एकदम महाभारतमें आ कृता। इसका मुझे अधिकार भी है क्योंकि राम और छण्ण, दोतों एकरूप ही है। जैसे भरत और लक्ष्मण, वैसे उद्वयं और अर्जुन है। जहाँ कृष्ण, वहाँ उद्वयं मीजद ही है। उद्वयं कृष्णका अगभरका वियोग महन नहीं हो सकता। वह मतन कृष्णकी सेवामें निमग्न रहता है। कृष्णके विना सारा संसार उसे फीका माल्म होता है। अर्जुन भी कृष्णका सखा था परन्तु वह दूर, दिल्ली रहता था। अर्जुन कृष्णका काम करनेवाला था, परन्तु कृष्ण द्वारकामें तो अर्जुन हस्तिनापुरमें। ऐसा दोनोका नवध था। जब कृष्णको देह छोडनेकी आवश्यकता

मालम हुई तो उन्होंने उद्वयसे कहा—"ऊधो, अब मे जा रहा हूं।" उद्धवने कहा—"मुझे क्या अपने साथ नहीं है चहेंगे ? चलो, हम दोनों साथ ती चलेंगे।" परतु कृष्णने कहा—"यह मुझे पमंद नहों। मूर्य अपना तेज अग्निमे रख जाता है, उसी तरह में अपनी ज्योति तुझमें छोड़ जाना हूँ।" इस तरह भगवान्ने अंतजालीन व्यवस्था की और उसे जान देकर रवाना किया। फिर यात्रामें उद्ववलों मेंत्रेय कृषिसे मालम हुआ कि भगवान निजधामको चले गये, हिंतु उसके मनपर उसका इस भी अनर नहुआ, मानो कुछ हुआ ही नहीं। "गुरु मरा, तो चेला रोया—होनोंने बोध व्यर्थ खोया।" एमा हाल उसका नहीं था। उसे लगा, मानो वियोग हुआ ही न हो। उसने जीवनभर सगुण-उपामना की थी। वह परमेक्यरके सान्निध्यमें ही रहता था। पर अब उसे निर्गुणमें ही आनंद आने लगा था। उन तरह उसे निर्गुणकी मंजिल नय करनी पढ़ी। सगुण पहले, परंतु उसके बाद निर्गुणकी नीढी आनी ही चाहिए, नहीं तो परिपूर्णना न होगी।

इससे उलटा हाल हुआ अर्जुनका। श्रीकृष्णने उसे क्या करने के लिए क्हा था १ अपने वाद सब स्त्रियोकी रक्षाका भार अर्जुनपर सौपा था। अर्जुन दिल्लीने आया और द्वारकांस श्रीकृष्णके घरकी न्त्रियोको लेकर चला। रारतेमें हिसारके पान पंजावके चारोने उसे छट लिया। जो अर्जुन उस समय एकमात्र नर और उत्कृष्ट बीरके नामसे प्रसिद्ध था, जो पराजय जानता ही न था और उत्कृष्ट बीरके नामसे प्रसिद्ध हो गया था, जिसने प्रस्वक्ष शंकरका सामना किया और उन्हें झुका दिया, बही अजमेरके पास भागते-मागत बचा। कृष्णके चल जानेका उसके मनपर वडा असर हुआ। मानो उसका प्राण ही चला गया और केवल निरन्नाण और निष्प्राण शरीर ही बाकी रह गया। मारांश यह कि सतत कर्म करनेवाले, कृष्णसे दूर रहनेवाले निर्मुण उपासक अर्जुनको अंतमे यह वियोग दु सह और भारी हो गया। उसके

<sup>🧸</sup> मरका गुरु, रडका चेळा, ढोहीचा बोब वापा गेळा।

निर्मुणको अंतमं वियोगकी वाचा फूट निक्छी। उसका सारा कर्म ही नाना समाम हो गया। उसके निर्मुणको आखिर सगुणका अनुभव हुआ। साराश, सगुणको निर्मुणने जाना पडता है और निर्मुणको सगुणमें आना पडता है। इस तरह दोनोमे एक दसरेने परिपूर्णता आनी है।

(६५) सगुण-निर्गुणकी एकरूपताके विषयम म्वानुभय-कथन

इमलिए जब यह कहनेकी नोवन आती है कि मगुण-उपासक और निर्मण-उपासकमे क्या भेट है, तो वाणीकी गति कुंठित हो जाती है। सर्गण और निर्गण अंतमे एक हो जाते हैं। भनिका खोन यद्यपि पहले स्गुणसे निकला हो, तो भी अंतम वह निर्गुणतक जा पहुंचता है। पुरानी बान है। में बायकमका सत्यायह देखने गया था। मलावारके किनारे शंकराचार्यका जन्म-प्राम हे, यह भूगोर्ल्का वात मुझे याद थी। जहाँ होकर मैं जा रहा था, वहीं कहीं पासमें भगवान् शंकरा-चार्यका 'कारुडी' प्राम होगा, एमा मुत्रे लगा और मेंने मायके मलयाली मन्जनसं पूछा। उसने कहा—"यहाँ सं दस-वारह मीलपर ही बह गॉब है। आप जाना चाहते हैं क्या <sup>१५</sup> मैने इनकार कर दिया। में जा रहा था सत्याप्रह देखनेके लिए, अत. मुझे और कही जाना उचित न जान पड़ा और उस समय उन गाँवको टेंग्वनेके लिए न गया। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि यह करके मैंने अच्छा ही किया। परंतु रातको जब मैं मोने छगता, तो बह कालडी गाँव, जकराचार्यकी यह सर्ति मेरी ऑखोंके सामने वार-वार आ खडी होती । मेरी नीट उड जाती । वह अनुसव मुझे आज सी ज्यो-का-त्यो हो रहा है। शंकराचार्यका वह ज्ञान-प्रभाव, उनकी वह दिव्य अद्वैत-निष्ठा, सामने फेंडे हुए मंसारको मिथ्या ठहरानेवाला उनका अलाकिक और बालन बैरान्व, उनकी गंभीर भाषा और मुझपर हुए उनके अनंत उपकार-इन मचकी रह-रहकर मुझ याद आने लगती। रातको ये सारे भाव जायन होते। नव मुझे इस वानका अनुभव हुआ कि निर्गुणमे सगुण कैसे भरा हुआ है। प्रत्यक्ष भेट होनेसे भी उनना

#### बारहवाँ अध्याय ५ ४२० चेल्या १८४२ र

प्रेम नहीं होता। निर्गुणमें भी संगुणका परमोर्त्कर्प ठसाठस भरा हुणा है। मैं अधिक कुंगळपत्र नहीं ळिखता। पर किसी मित्रको पत्र न ळिखनेपर भी भीतरसे उसका सतत स्मरण होता रहता है। पत्र न ळिखने हुए भी मनमे उसकी स्मृति ठसाठस भरी रहती है। निर्गुणमें इस तरह संगुण गुप्त रहता है। संगुण और निर्गुण, दोनो एकरूप ही है। प्रत्यक्ष मूर्तिको लेकर पूजा करना, प्रकट रूपसे सेवा करना और भीतरसे सनत संसारके कल्याणका जितन करते हुए वाहरसे पूजाकी किया दिसाई न देना—इन दोनोहा समान मृत्य और महत्त्व है। (व

( ६६ ) संगुण-निर्गुण केवल दृष्टि-मेंड, अत भक्त-लक्षण प्राप्त करें

अंतमे मुझे कहना यह है कि नगुण क्या और निर्गुण क्या, इसका निज्चय करना भी आसान नहीं है। एक दृष्टिसे जो सगुण है, वह दूसरी दृष्टिसे निर्मुण ठहर सकता है। सगुणकी सेवा एक पत्थरको छेकर की जाती है। उस पत्थरमे भगवान्की कल्पना कर लेते हैं। हमारी माता-में और संतोमें भी प्रत्यक्ष चेंतन्य प्रकट हुआ है। उनमें जान, प्रेम, हार्दिकता रपष्ट प्रकट है। पर उनमे परमात्मा मानकर पूजा नहीं करते। ये चैतन्यमय लोग सबको दिखाई देते है। अत इनकी सेवा करनी चाहिए, इनमे सगुण परमात्माके दर्शन करने चाहिए, परंतु ऐसा न करके छोग पत्थरमे परमेश्वर देखते हैं। एक तरहसे पत्थरमे परमेश्वरको देखना निर्गणकी पराकाष्टा है। संत, मॉ-वाप, पडोसी-इनमे प्रेम, ज्ञान, उपकारबुद्धि ब्यक्त हुई है । इनमे ईश्वर मानना तो सरल है, परंतु पत्थरमे ईश्वर मानना कठिन है। उस नर्मटाके कंकड़को हम गंकर मानने हैं। यह क्या निर्गुण-पूजा नहीं हैं <sup>१</sup> विलक्ष इसके विप-रीत ऐसा माछ्म होता है कि यहि पत्थरमे परमेञ्चरकी कल्पना न की जाय, तो फिर कहाँ की जाय १ भगवान्की मृति होनेके उपयुक्त तो यह पत्थर ही है। वह निर्दिकार है, जात है। अंधकार हो, प्रकाश हो, गर्मी हो, सर्वी हो, वह पत्थर जैसा-का-तैसा ही रहता है। ऐसा यह निर्विकार पत्थर ही परमेश्वरका प्रतीक होनेके योग्य है। माँ-वापः

जनता, अडोमी-पडोमी, ये मब विकारसे भरे हैं, अर्थान् इनमें कुछ-न-कुछ विकार मिल ही जाता है। अतग्व पत्यरकी पूजा करनेकी चिन-रवत उनकी सेवा करना एक दृष्टिस कठिन ही है। ४

साराज यह कि सगुण-निर्गुण परम्पर पुरक है। सगुण सुट्स है। निर्मुण कठिन हे, परंतु दूमरी तरहमं समुण भी कठिन हं और निर्मण भी सरल है। दोनोंके द्वारा एक ही ध्येयकी प्राप्ति होनी है। पॉचवे अव्यायमे जैसा वताया है, चौवीसो घंटे कर्म करके भी लेशमात्र कर्म न करनेवाला और चौचीमां पंटे कुछ भी कर्म न फरके सब कर्म करनेवाला योगी और संन्यासी, दोनो एकरूप ही है, वैसे ही यहाँ भी है। सगुण कर्म-दशा और निर्गुण संन्यामयोग, दोनो एकस्प ही है। संन्यान श्रेष्ठ है या योग-इसका उत्तर देतेमे भगवानुको जैसी कठि-नाई पडी, वैसी ही कठिनाई यहाँ भी जा पडी है। अनमे सुलभता-कठिनताके तारनम्यसे उत्तर देना पड़ा है, नहीं तो योग ओर मन्यास, सगुण और निर्गुण, होनो एकरूप ही हैं। अंतमे भगवान् कहते है-"अर्जुन, तुम चाहे सगुण रहो या निर्मुण, पर भक्त जरूर रहो । गोल-मटोल परवर न रही।" यह कहकर भगवान्ने अंतमे अक्तके लक्षण वताये है। अमृत मधुर होगा, परंतु हमे उमकी माधुरी चलनेका अवसर नहीं मिला। किंतु ये लक्षण प्रत्यक्ष मधुर है। इसमे कल्पनाकी जरूरत नहीं है। इन लक्षणोका हम अनुभव करें। वारहवे अध्यायके य भक्त-लक्षण स्थितप्रज्ञके लक्षणों तरह हमें नित्य सेवन करने चाहिए, मनन करने चाहिए और इन्हें थोडा-योडा अपने जीवनमें लाकर पुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस तरह हमें अपना जीवन बीरं-वीरे पर-मेश्वरकी ओर ले जाना चाहिए।

रविवार, ८-५- ३२

# तेरहवाँ अध्याय

(६७) कर्मयोगके लिए उपकारक देहात्म-पृथकरण

व्यासदेवने अपने जीवनका सार भगवदगीतामे उँडेल दिया है। उन्होंने विस्तारपूर्वक दूसरा भी बहुत कुछ लिखा है। अकेली महा-भारत संहितामे ही लाख-सवा लाख ब्लोक है। संस्कृतमे 'ब्यास' बब्द-का अर्थ ही 'विरतार' हो गया है, परन्तु भगवद्गीतामे उनका झुकाव विग्तार करनेकी ओर नहीं है। भूमितिमें जिस प्रकार युक्लिडने मिद्वात वता दिये है, तत्त्व दिखला दिये है, उसी प्रकार व्यासदेवने जीवनके लिए उपयोगी तत्त्व गीतामे लिख दिये हैं। भगवदुगीतामे न तो विशेष चर्चा ही हे, न विरतार ही । उसका मुख्य कारण यह है कि जो बाते गीतामे कही गयी है, उन्हे प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनमे परग्य सकता है, बल्कि वे इसलिए कही गयी है कि लोग उन्हें परखे। जितनी वाने जीवनके लिए उपयोगी है, उतनी ही गीतामें कही गयी है। उनके कहनेका उद्देश्य भी इतना ही था, इमीछिए व्यासने थोडेमे तत्त्व वताकर सतोप मान लिया है। उनकी इस सतोप-वृत्तिमे उनका सत्य तथा आत्मानुभवसंबंधी महान् विज्वास हमे दिखाई दे जाता है। जो वात सत्य है, उसके समर्थनके लिए अधिक युक्ति काममे लानेकी जरूरत नहीं रहती।

हम जो गीताकी तरफ हिए लगाये रहते हैं, उसका मुख्य उहेज्य यह है कि जीवनमें हमें जब-जब किमी महायताकी आवज्यकता प्रतीत हो, तब-तब वह गीतासे हमें सिलती रहे। वह हमें सदैव मिलने जैसी भी है। गीता जीवनोपयोगी आस्त्र हैं और इसीलिए उसमें स्वधर्मपर इतना जोर दिया गया है। मनुष्यके जीवनका वडा पाया अगर कोई हे, तो वह रबधर्माचरण ही है। उसकी सारी इमारत इस स्वधर्माचरणपर खडी करनी है। यह पाया जितना मजबूत होगा, इमारत उतनी ही ज्यादा दिक मकेगी। इस स्वधर्माचरणको गीनामें किमें कहा है। इस स्वधर्माचरणहप कर्मके इर्द-गिर्द गीनामें बहुत्री चीजे राडी की गयी है। उसकी रक्षाके लिए अनेक विषम रचे गये है। स्वधर्माचरणको सजानेके लिए, उसे सुन्दर बनानेके लिए, उसे समस्ल करनेके लिए जिन-जिन आवारोकी जोर सहायताकी जरूरत है, व सब उसे देना जरूरी है। इसिल्ए अवनक ऐसी बहुत्री चीजे हमने देगी। उनमें बहुत-सी भक्तिके रूपमें थी। आज तरहये अध्यायमें जो चीज हमें देखनी है, वह भी स्वधर्माचरणमें बहुत उपयोगी है। उसका सर्वंध विचार-पक्षसे है।

गीतामे यह प्रयान वात सर्वत्र कही गयी है कि स्वधर्माचरण करने-वालेको पलका त्याग करना चाहिए। कर्म तो करे, पर उनका पछ छोड दे । पेंड्को पानी पिलाये, उमकी परयरिश करें, परन्तु उसकी छात्राकी, फुल-फुलकी अपने लिए अपेक्षा न राते । यह स्वधर्माचरणकप कर्मयोग है। कर्मयोगका अर्थ केवल इनना ही नहीं कि कर्म करते रहो। कर्म तो इन सृष्टिमें सर्वत्र हो ही रहा है। उसे वतानेकी जरूरन नहीं है, परन्तु रवधर्माचरणरूप कर्म-कोरा कर्म नहीं-भलीभाँनि करके उसका फल छोड़ देना,—यह बात कहनेमे, समझनेमे बडी सरल मालूम होती है, परंतु पालनेमं कठिन है, क्योंकि किसी कार्यकी प्रेरक अकित ही फल-पासना सानी गयी है। फल-पासनाको छोडकर कर्म करना **उछटा पंथ है। व्यवहार या संसारकी रीतिके विपरीत यह किया है।** जो कोई बहुत कर्म करता है, उसके जीवनमे गीताका कर्मयोग है, ऐसा हम बहुत बार कहते हैं। बहुत कर्म करनेवालेका जीवन कर्मयोगमय है, ऐसा हम कहते है, परन्तु इस प्रयोगमे भाषा-शैथिल्य है। गीताकी व्यान्याके अनुसार वह कर्मयोग नहीं है, छाखो कर्म करनेवालोमे केवल कर्म ही नहीं, बल्कि रवधर्माचरणस्य कर्म करनेवाले लाखो लोगोमे भी गीताके कर्मयोगका आचरण करनेवाला विरला ही मिलेगा। कर्मयोगके सूटम और सच्चे अर्थमें देखा जाय, तो ऐसा संपूर्ण कर्म-योगी बायट ही कही मिले। कर्म तो करना, परन्तु उसके फलको छोड

देना विरुद्धरू असाधारण वात है। अवतक गीतामे वही विद्रहेपण, यही पृथक्करण किया गया है।

उस विञ्लेषण या पृथक्करणके लिए ही उपयोगी एक दूसरा पृथद्वरण इन तेरहवे अध्यायमे वताया गया है। 'कर्म करे और उसके फलकी आसक्ति छोड दें इस पृथकरणका सहायक महान् पृथकरण है, 'देह थोर आत्मा' का। यही तेरहवे अध्यायमे उपस्थित किया गया है। ऑखोसे हम जिस रूपको देखते हैं, उसे हम मूर्ति, आजार, देह कहते हैं। यद्यपि वाह्य मृर्तिका परिचय हमारी ऑखोंको हो जाय, तो भी वस्तुके अन्तरंगमे हमे प्रवेश करना पडता है। फलका उपरी कवच-छिलका—निकालकर उसका भीतरी गृटा चखना पडता है। नारियल-को भी फोडकर ही, भीतर क्या है, यह देखना पड़ता है। कटहलपर कॉटे लगे रहते है, तो भी भीतर विदया और रसीला गूटा भरा रहता है। हम चाहे अपनी ओर देखे, चाहे दूसरोकी ओर, यह भीतर और वाहरका पृथकरण आवश्यक हो जाता है। तो अब छिलका अलग करनेका अर्थ क्या ? इसका अर्थ यह कि प्रत्येक वस्तुके भीतरी गृहे और वाहरी रूपका पृथक्वरण किया जाय। वाह्य देह और भीतरी आत्मा, इस तरह प्रत्येक वस्तुका दुहरा रूप है। कर्ममें भी यही वात है। बाहरी फल कर्मका बरीर है और कर्मकी वदौरत जो चित्त-शुद्धि होती है, वह उस कर्मका आत्मा है। स्वधर्माचरणका वाहरी फल्रूप गरीर छोडकर भीतरी चित्तग्रुद्धिरूप सारभूत आत्माको हम प्रहण करे, हृदयमे धारण कर छे। इस प्रकार देखनेकी आदत, देहको हटा-कर प्रत्येक वस्तुका सार प्रहण करनेकी सार**प्राही दृष्टि** हमे प्राप्त कर हेनी चाहिए। ऑखोको, मनको, विचारोको ऐसी जिखा, ऐसी आवत, . एला अभ्यास करा देना चाहिए। हर वातमे देहको अलग करके आत्माकी पूजा करनी चाहिए। विचारके लिए यह पृथकरण तेरहवे अध्यायमे दिया गया है।

(६८) सुधारका मूलाधार

सारप्राही दृष्टि रखनेका विचार वहुत महत्त्वपूर्ण है । यदि वचपन-

से ही हम ऐसी आवत डाठ हो, तो कितना अच्छा हो। यह विषय हजम कर होने जिमा, यह दृष्टि अंगीकार करने जैसी है। वहुतोंको एमा छगता है कि अध्यात्म-विद्याका जीवनसे कोई संबंध नहीं। कुछ होगांका ऐसा भी मत है कि यह ऐसा कोई संबंध भी हो, तो वह न होना चाहिए। देहसे आत्माको अलग समझनेकी शिक्षा वचपनसे ही देनेकी योजना की जा सके, तो वह आनन्दकी वात होगी। यह शिक्षण- बाक्का विषय है। आजकल कुशिक्षणके फल्य्यरूप यह दुरे संस्कार व्यांके मनपर पड रहे हैं। भी केवल देहरूप हूं उससे बाहर यह बिक्षण हमें लाता ही नहीं। सब देहके ही चोचले चल रहे हैं, किन्तु इसके वावज्द दहको जो रबरूप प्राप्त होना चाहिए, जो स्वरूप देना चाहिए, वह तो कही हिखाई ही नहीं देता। इस तरह इस देहकी यह प्रथा पृजा होरही है। आत्माके माधुर्यकी ओर ध्यान ही नहीं है। वर्तमान शिक्षा-पहित्से यह स्थित बन गयी है। इस तरह दहकी मृति-पूजाका अभ्यास दिन-रात कराया जाता है।

ठेठ वचपनसे ही हमे इस देह-देवताकी पूजा-अर्चा करना सिखाया जाता है। जरा कही पाँचमे ठोकर लग गयी, तो मिट्टी लगानेसे काम चल जाता है। वचेका इतनेमरसे काम निपट जाता है या मिट्टी लगानेकी भी उस जरूरत नहीं माल्स होती। थोड़ी-बहुत चोट-खुरचकी तो वह चिन्ता भी नहीं करेगा, परन्तु उम बचेका जो संरक्षक है, पालक है, उमका काम इतनेसे नहीं चलता। वह बचेको पास बुलाकर कहेगा— "अच्छा, चोट लग गयी! केसे लगी, कहाँ लगी? अरे, सख्त चोट लगी माल्स होती है! अरे रे, खून निकल आया।" ऐसा कहकर बह, बचा न रोता हो, तो उलटा उसे रूला देता है। न रोनेवाले बचेको रुलानेके इन लक्षणोंके लिए अब क्या कहा जाय? उन्हें, कूट-कॉट मत करों, खेलने मत जाओ, देखों गिर पडोंगे, चोट लग जायगी आदि वहुपर ही त्यान देनेवाला एकागी जिक्षण दिया जाता है।

वचेकी प्रशंसा भी करते हैं, तो वह भी उसके देहपक्षको छेकर ही। उसकी निंटा भी देहपक्षको ही छेकर करते हैं। "कैसा गंदा है रें।" कहते हैं। इससे बच्चेको कितनी चोट छगती हैं। कैमा मिण्या आरोप है। गवनी हैं, यह सही हैं, उसे साफ करना चाहिए, यह भी सही हें, छेंकिन इस गवगीको सहज ही साफ न करके उस बच्चेपर कितना आघात किया जाता है। वचा उसे सहन नहीं कर पाता। यह बड़ा हु.खी हो जाता है। उसके अन्तरंगमें, आत्मामें स्वच्छता, निर्म-छता भरी हें, तो भी उसपर गंदें रहनेका यह कैमा व्यर्थ आरोप! वास्तवमें वह छड़का गंदा नहीं हैं, बिल्क जो अत्यन्त सुन्दर, मधुर, पित्र ग्रिय, परमात्मा है, वहीं वह है। उसीका अंग उसमें विद्यमान हैं: परन्तु उसे कहते हैं 'गंदा।' उस गंदगीसे उमका ऐमा क्या नम्बन्थ हैं यह बात बच्चेकी समझमें ही नहीं आती और इसीछिए वह इस आघातको सहन नहीं कर पाता। उमके चित्तमें क्षोभ होता है और क्षोभ उत्पन्न होनेपर सुधार होता नहीं। अत उसे अच्छी तरह सम-झाकर साफ-सुधरा रखना चाहिए।

इसके विपरीत कृति करके उस लडकेके मनपर हम यह अकित करते हैं कि वह देह है। जिल्लाणासमें यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्वात समझना चाहिए। गुरुको यह भावना रखनी चाहिए कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ, वह सर्वाङ्गसुन्दर है। मवाल गलत होनेपर चाँटा लगाते हैं। उस चाँटसे और सवालकी गलतीसे क्या संवंध १ स्कूलमें देरसे आया, तो लगाया चाँटा। चाँटसे उनके गालपर रक्ताभिसरण तेज होने लगेगा, पर इससे क्या वह स्कूलमें जल्दी आयेगा १ खूनकी यह तेजी क्या यह वतला सकेगी कि इस समय कितने वजे हे १ विक्त मच पृछिये तो इस तरह मार-पीट करके हम उस वचेकी पृशुताको ही वढ़ाते हैं। 'तुम यह देह ही हो' यह भावना पक्षी करते हैं। उसका जीवन भयकी भीतपर खड़ा किया जा रहा है। सचमुच यदि हमें सुधार करना है, तो वह इस तरह जवरदस्ती करके देहासिक वढ़ानेसे कभी नहीं हो सकता। जव मैं यह समझ लूँगा कि मैं देहसे भिन्न हूँ, तभी मेरा सुधार हो सकेगा।

देहमे अथवा मनमे रहनेवाले किसी दोपका ज्ञान होना बुरा नहीं।

इससे उम टोपको दूर करनेमे सहायता मिळती है, परन्तु हमे यह वात माफ तौरसे माछम रहनी चाहिए कि भी देह नहीं हूँ। भी जो हूँ, मो इस देहसे मर्वथा भिन्न, पृथक्, अत्यन्त सुन्दर, उज्ज्वल, पवित्र, त्रुटि-रहित हूँ। अपने दोपोंको दूर करनेके लिए जो आत्म-परीक्षण करता है, वह भी तो अपनेको देहसे पृथक करके ही ऐसा करता है। अन जब कोई उसे उसका नाप निखाता है, तो उसे गुरसा नहीं आता, विक्त इस बरीररूपी, इस मनोरूपी यंत्रमें क्या दोप है, इसका विचार करके वह अपना टोप दूर करता है। इसके विपरीत जो देहको अपनेसे पृथक् नहीं मानता, वह सुधार कर ही नहीं सकता। यह देह, यह पिड, यह मिट्टीका पुतला, यही मै-ऐसा जो मानता है, वह अपना सुधार कैसे करेगा <sup>१</sup> सुबार तभी हो सकेगा, जब हम यह मानेगे कि यह देह साधनरूपमें मुझे मिली है। चरखेमे यदि किसीने कोई कमी या टोप टिखाया, तो क्या मुझे गुरसा आता है ? वल्कि कोई कमी होती है, तो मै उसे दूर करता हूँ। ऐसी ही वात देहकी है। जैसे खेतीके औजार, वेसी ही यह देह है। देह भगवान्के घरकी खेतीका एक आंजार ही है। यह आंजार यदि खराव हो जाय, तो इसे अवज्य वनाना, सुधारना चाहिए। यह देह एक साधनके रूपमे प्ररतुत है। अन इस देहसे अपनेको अलग रखकर दोपोसे मुक्त होनेका प्रयत्न हमे करना चाहिए। इस देहरूपी साधनसे मैं पृथक् हूँ, मैं स्वामी हूँ, मालिक हूँ, इस देहसे काम करानेवाला, इससे उत्कृष्ट सेवा लेनेवाला मे हूँ। वचपनसे ही इस प्रकार देहसे अछग रहनेकी भावना सीखनी चाहिए। खेल्से अलग रहनेवाले तटस्य लोग जैसे खेलके गुण-दोपांकी अच्छी तरह देख सकते हैं, उसी तरह हम भी देह-मन-बुद्धिसे अपनेको

अच्छी तरह देख सकते हैं, उसी तरह हम भी देह-मन-बुद्धिसे अपनेकों अलग रखकर ही उनके गुण-जोप परख सकेंगे। कोई-कोई कहते हैं— "उनर जरा मेरी स्मरण-जोक्ति कम हो गयी हैं, इसका कोई उपाय वताइये न ?" जब मनुष्य ऐसा कहता है, तब वह उस रमरण-जोक्तिसे भिन्न हैं, यह रपट हो जाता है। यह कहता है—"मेरी स्मरण-जिक्त खराण हो गयी है।" उसका अर्थ यह हुआ कि उसका कोई सायन, कोई आंजार विगड गया है। किसीका छड़का खो जाता है, किसीकी पुरतक खो जाती है, पर कोई स्वयं खो गया है, ऐसा नहीं होता। अन्तमें मरते नमय भी उमकी देह ही सब तरहसे नष्ट होती है, बेकार हो जाती है, पर बह रवयं तो भीतरसे ज्यो-का-त्यो रहता है। वह निर्वोप और नीरोगी रहता है। यह वात समझ छेने जैसी है और यि समझमें आ जाय, तो इममें बहुतेरी झंझटोसे छटकारा मिछ जाय।

## (६९) देहासक्तिसे जीवन अवरुद्ध

देह ही 'मैं' हूँ, यह जो भावना सर्वत्र फैल रही है, इसके फल-स्वरूप मनुष्यने विना विचारे ही देह-पुष्टिके छिए नाना प्रकारके सायन निर्माण कर लिये हैं। उन्हें वेखकर वड़ा भय माल्म होता है। मनुष्यकी यह धारणा सतत रहती है कि यह देह पुरानी हो गयी, जीर्ण-जीर्ण हो गयी, तो भी येन-केन प्रकारेण इसे वनाये ही रखना चाहिए, परतु आखिर इस देहको, इस छिलकेको आप कवतक टिका रख सकेंगे १ मृत्युतक ही न १ जब मौतका बारट आ जायगा, तो क्षणभर भी गरीर टिकाये नहीं रख सकते। मृत्युके आगे सारा गर्व ठंडा पड जाता है। फिर भी इस तुच्छ देहके छिए मनुष्य नाना प्रकार-के साधन जुटाता है। दिन-रात इम देहकी चिंता करता है। अब कहते है कि देहकी रक्षाके लिए मास खानेमे कोई हर्ज नहीं है, मानो मनुष्य-की देह वड़ी कीमती है, जो उसे वचानेके छिए मांस साये। पशुकी देह कीमतमे कम है। सो क्यो १ मनुष्य-देह क्यो कीमती सिद्ध हुई ? क्या कारण है  $^{9}$  अरे, पशु चाहे जिसे खा सकते है, मिवा रवार्थके उन्हे दृसरा कोई विचार ही नहीं आता । मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य अपने आसपासकी सृष्टिकी रक्षा करता है। अतः मानव-देहका मोल है, इसलिए वह कीमतों है, परन्तु जिस कारण मनुष्यकी देह कीमती सावित हुई, उसीको तुम मास खाकर नष्ट कर देते हो। भले आदमी, तुम्हारा वडप्पन तो इसी वातपर अवलंवित है न कि तुम संयमसे रहते हो, सब जीवोकी रक्षाके छिए उद्योग करते हो, सबकी सार-सँभाल रखनेकी भावना तुससे है ? पश्चे भिन्न जो यह विशेषता

तुममें हे, उमीसे न मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है ? इमीसे मानव-देह दुर्लभ कही गयी है, परन्तु जिस आयारपर मनुष्य वडा—श्रेष्ठ— हुआ है, उमीको यदि वह उखाड़ने लगा, तो फिर उसके वडापनकी इमारत टिकेगी कैसे ? माधारण पशु, जो अन्य प्राणियोका मास खाने-की क्रिया करते हैं, वही किया यदि मनुष्य नि संकोच होकर करने लगा, तो फिर उसके वडापनका आधार ही खीच लेने जैसा होगा। यह तो वैसा ही हे, जैसा कि जिस डालपर मैं वैठा हूं, उसीको काटनेका प्रयत्न करना।

आजकल वैद्यक-गास्त्र नाना प्रकारके चमत्कार दिखा रहा है।
पग्रको चुमाकर उसके अरीरमे—उस जीवित पश्चके गरीरमे—रोगजंतु उत्पन्न करते हैं और देखते हैं कि उन रोगोका उसपर क्या-क्या
अमर होता है। सजीव पश्चको इस प्रकार महान कष्ट देकर जो जान
प्राप्त किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, इस क्षुत्र मानवदेहको वचानेके लिए । ओर यह सब चलता है 'भूत-दया के नामपर।
पश्चके गरीरमे जंतु पैटा करके उमकी लस निकालकर मनुष्यके
गरीरमे डालते हैं। ऐसे नाना प्रकारके भीपण कृत्य हो रहे हैं। जिस
देहके लिए इम यह सब करते है, वह तो कच्चे कॉचकी तरह है, जो
पल्परमें ही फूट सकता है। वह कब फूटेगा, इसका जरा भी भरोसा
नहीं। यद्यपि मानव-देहकी रक्षाके लिए ये सारे उद्योग हो रहे हैं, फिर
भी अंतमे अनुभव क्या आता है ( ज्यो-ज्यो उसका नाज होता जाता है।
यह प्रतीनि हमें होती रही है, फिर भी इम देहको मोटी-ताजी करनेका, इसकी महिमा वढानेका प्रयत्न जारी ही है।

हमारा त्यान कभी इस वातकी ओर नहीं जाता कि किस प्रकारका आहार करनेसे बुद्धि सात्त्विक होगी। मनुष्य देखता भी नहीं कि मनको अच्छा बनानेके छिए, बुद्धिको निर्मेष्ठ रखनेके छिए क्या करना चाहिए आर किस बस्तुकी सहायता छेनी चाहिए। बह तो इतना ही देखता है कि गरीरका बजन किस तरह बढ़ेगा। बह इसकी चिन्ता करता

दीखता है कि जमीनपरकी मिट्टी उठकर उसके जरीरपर कैसे चिपक जाय, मिट्टीके लोदे उसके जरीरपर कैसे थुप जायं। पर जैसे थोपा हुआ गोवरका कंडा सूखनेपर फिर नीचे गिर पडता है, उसी तरह अरीरपर चढ़ाया यह मिट्टीका लेप, यह चर्ची अंतमे गल जाती है और जरीर फिर अपनी असली स्थितिमें आ जाता है। आखिर इसका मतलव क्या कि हम जरीरपर इतनी मिट्टी चढ़ा ले, इतना वजन वढा ले कि जरीर उसका वोझ ही न सह सके है जरीरको इतना अनाप- ज्ञाप मोटा वनाया ही क्यों जाय है यह जरीर हमारा एक साधन है, अत' इसे ठीक रखनेके लिए जो कुछ आवज्यक है, वह सव मुझे करना चाहिए। यत्रसे काम लेना चाहिए। कोई 'यंत्राभिमान' जैसा भी कही हो सकता है है फिर इस जरीरक्पी यंत्रके संबंधमें भी हम इसी तरह विचार क्यों न करें है

ु सारांज, यह देह साध्य नहीं, साधन है । यदि हमारा यह भाव दृढ हो जाय, तो फिर शरीरका जो इतना आडंवर वॉघा जाता है, वह न रहेगा। जीवन हमे और ही तरहसे टीखने लगेगा। फिर इस देहको सजानेमे हमे गौरवका अनुभव न होगा। सच पृछिये तो इस देहके लिए एक साटा कपड़ा काफी है। पर नहीं, हम चाहते हैं, वह नरम, मुलायम हो। उसका विद्या रंग हो, सुन्दर छपाई हो, अच्छे किनारे—वेल-बूटे हो, कलावत्तू हो आदि। उसके लिए हम अनेक लोगोसे तरह-तरहकी मेहनत करोते है। यह सव क्यों ? उस भगवान-को क्या अक्ल नहीं थी ? यदि इस देहके लिए सुन्दर वेल-वृटो और नकाभीकी जरूरत होती, तो जैसे वाघके शरीरपर उसने धारियाँ डाल दी है, वैसे क्या तुम्हारे-हमारे **जरीरपर** नहीं डाल देता <sup>१</sup> उसके छिए क्या यह असंभव था <sup>१</sup> वह मोरकी तरह सुन्दर पूँछ हमे भी छगा सकता था, परन्तु ईश्वरने मनुष्यको एक ही रंग विया है। उसमे जरा-सा टाग पड़ जाता है, तो उसका सौटर्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य जैसा है, वैसा ही सुन्दर है। परमेश्वरका यह उत्तेश्य ही नहीं है कि मनुष्य-देहको सर्जाया जाय। सृष्टिमे क्या सामान्य सौदर्घ है?

मनुष्यका काम इतना ही है कि यह अपनी आत्मों हमें निहारता रहे परन्तु यह राग्ना भूछ गया है। कहते हैं, जर्मनीने हमारे रंगको मार दिया। अरे भाई, तुन्हारे मनका रंग तो पहले ही मर चुका, बादमे तुन्हे इन बनावटी रंगका शंक छगा। उनीके छिए तुन परा-बर्छी हो गये। व्यर्थ ही तुम इस शरीर-श्रंगार्क चटरमे पट गये। मनको नजाना बुद्धिका विकास करना, हत्यको सुन्दर बनाना तो एक तरफ ही रह गया।

(७०) नत्त्वमिन

इसिंजिए भगवानने इस नेर्ह्ये अत्यायमे जो विचार हमे दिया है, वह यहा कीनती है। 'नू देह नहीं। आत्मा है।' 'तत चमि —यह आत्महप नू ही है। यह यहा उच्च पवित्र उद्यार है। पायन और उदान यचन है। संस्कृत-माहित्यमें यह यहा ही महान विचार समाविष्ट त्रिया गया है—''यह अप्रका अवच छिलका ढाँचा नू नहीं है। वह अनल अविनाशी फल नू है।' जिस अण मनुष्यके हृदयमें यह विचार एफ़्रिन होगा कि 'मा नू है'। 'यह देह में नहीं यह परमातमा में हैं' यह भाव मनमें जम जायगा, उसी अण उन्ले मनमें एक प्रकारका अननुभूत आनन्द लहराने लगेगा। मेरे उस स्पक्तो मिटानेकी—नष्ट कर डालनेकी—नामर्थ नमारकी किनी वस्तुमें नहीं। किनीमें भी ऐसी शक्ति नहीं है। यह सूदम विचार इस उद्गारमें भरा हुआ है।

इस देहमें परे अविनाशी और निष्कलक तो आत्मतन्त्र है। यही में हूं। उस आत्मतन्त्रके लिए मुझे यह शरीर मिला हुआ है। जब-जब उस एरमेश्वरीय तत्त्रके दृषित हो जानेकी संमायना होगी, तयन्त्र में उसे बचानेके लिए इस देहशो फेंक दृगा। परमेश्वरीय तत्त्रको उज्जल रखनेके लिए यह देह होमनेको में सहा तैयार रहना। में तो इस देहपर नवार होकर आया है. सो क्या इमलिए कि अपनी दुईशा कराज है देहपर मेरी सत्ता चलनी चाहिए। में इस देहका उपयोग करूंगा और उसके द्वारा हित-मगलकी बृद्धि करूंगा। भूक्ंगा आनन्त

त्रिलोकमे। 'इस देहको मैं महान् तत्त्वोके लिए फेक दूँगा और ईश्वरका जयजयकार करूँगा। रईस आवमी एक कपड़ेके मैंले होते ही उसे फेक देता और दूसरा पहन लेता है, वैसा ही मैं भी करूँगा। कामके लिए इस देहकी जरूरत है। जिस समय यह देह कामके लायक न रह जायगी, उस समय इसे फेंक देनेमे मुझे क्या प्रोपेश हो सकता है ?

सत्यात्रहके द्वारा हमे यही शिक्षण मिछता है। देह और आत्मा, ये अछग-अछग चीजे हैं। जिस दिन मनुष्य इस ममको समझ जायगा, उसी दिन उसके सचे शिक्षणकी, वास्तिविक विकासकी शुरुआत होगी। उसी ममय हमें सत्यात्रह सधेगा। अतः प्रत्येकको यह भावना हृदयमें अंकित कर छेनी चाहिए। देह तो निमित्तमात्र साधन हे, परमेश्वरका दिया हुआ एक ओजार है। जिस दिन उसका उपयोग मिटेगा, उसी दिन उसे फेक देना है। सर्टीके गर्म कपड़े हम गर्मियोमें फेक देते हैं, रातको ओढ़े हुए कंवछ सुबह हटा देते हैं, सुबहके कपड़े वोपहरको निकाछ देते हैं, उसी तरह इस देहको समझो। जवतक देहका उपयोग है, तवतक उसे रखेगे, जिस दिन इसका उपयोग न रहेगा, उसी दिन यह देह रूपी कपड़ा फेक देगे। आत्माके विकासके छिए भगवान यह युक्ति हमें वता रहे हैं।

# ( ७१ ) जालिमोंकी सत्ता समाप्त

जयतक हम यह न समझ छेंगे कि देहसे में अलग हूं, तयतक जालिम लोग हमपर जरूर जुल्म ढाते रहेगे, हमे वंदा—'गुलाम'—चनाते रहेगे, हमे न जाने क्या-क्या त्रास देते रहेगे। भयके कारण ही जुल्म शक्य होता है। एक राक्षसने एक आदमीको पकड़ लिया था। यह उससे यरायर काम लेता रहता था। जय कभी यह काम न करता, तो राक्षस कहता—"खा जाऊँगा, तुझे चट कर डालूँगा।" शुरूमे तो वह मनुष्य उरता रहा, परन्तु जय वह धमकी असहा हो गयी, तो उसने कहा—"ले, खा डाल, खाना हो तो खा जा।" पर राक्षस उसे खा जानेवाला थोड़े हो था। उसे तो एक वंदा, गुलाम चाहिए था। खा जानेपर उसका काम कौन करता वह तो सिर्फ उसे खा जानेकी धमकी विया करता था, परन्तु ज्यों ही यह जवाय मिला कि 'ले खा

जा' तो उसका जुल्म बन्द हो गया। जालिम लोग यह जानते है कि ये लोग देहसे चिपके रहनेवाले हैं। इनकी देहको कष्ट पहुंचा नहीं कि ये गुलाम बने। परन्तु जहाँ आपने देहकी आमक्ति छोड दी कि तुरन्त मम्राट् बन जार्यगे, स्वतन्त्र हो जायगे। सारी सामर्थ्य आपके हाथमें आ जायगी। आपपर किसीका भी हुक्म नहीं चलेगा। फिर जुल्म करनेका आधार ही दृट जाता है। उसकी बुनियाद ही इस भावनापर है कि 'देह में हूँ'। वे समझते हैं कि इनकी देहको स्ताया नहीं कि ये वशमें आये, इसीलिए वे धमकी नी भाषा बोलते हैं।

'में देह हूं'—मेरी इस भावनाके कारण ही दुसरोको मुझपर जुन्न करनेकी, मतानेकी इच्छा होती है। परन्तु इंग्लैंडके हुनात्मा— विजिवीर क्रोनसर—ने क्या कहा था—"मुझे जलाते हो। अच्छा, जला डाला। लो, पहले यह वाहिना हाथ जलाओ। दिसी तरह रिड्ले और छैटिमरने कहा था—"तुम जलाना चाहन हो? हमें कोन जला मदता है ? हम तो वर्मकी एसी ज्योति जला रहे हैं कि उसे कोई वुझा नहीं नकता। शरीररूपी इस मोमचत्तीको, इस चरवीको जलाकर सत्तत्त्वोक्षी ज्योति जगमगाना तो द्यमारा काम ही है। देह मिट जायगी, वह तो मिटनेवाली ही है।" मुफरातको विप देकर मारनेकी सजा दी गयी। उसने कहा—'भें अब बृढा हो गया हूँ। चार दिनके बाद देह छूटनेवाटी थी। जो मरनेवाला था, उसे मारकर आप छोग कौन-मी बहादुरी कर रहे हैं ? जरा सोचो तो कि यह गरीर एक दिन अबब्य मरनेवाला है। जो मर्ल्य है उसे मारनेसे कौन-सी तारीफ हैं ?" जिन दिन सुकरातको विप दिया जानेवाला था, उससे पहली रात वह शिष्योको आत्माके असरत्वकी शिक्षा है रहा था। अरीरमे विपका प्रवेश होनेपर उसे क्या-क्या वेदनाएँ होगी, इमका वर्णन वह मौजसे कर रहा था। उसे उसकी रत्तीभर भी चिन्ता न थी। आत्माकी अमरनासंबंधी यह चर्चा समाप्त होनेपर उसके एक ग्रिप्यने पृद्या—"मरनेपर आपक्री अंत्येष्टि-क्रिया कैसे की जाय ?" इसने जबाब दिया- "सूब, मारेगे तो वे और गाड़ोगे तुम । तो क्या

वे मारनेवाले मेरे दुज्मन, और तुम गाड़नेवाले मुझसे वड़ा प्रेम करने-वाले हो ? वे अक्लमंदीसे मुझे मारेगे और तुम समझदारीसे मुझे गाड़ोगे ? तुम कीन हो मुझे गाड़नेवाले ? मे तुम सवको पूरा पड़ने-वाला हूँ। तुम किसमे मुझे गाड़ोगे ? मिट्टीमे या नासमे ? मुझे न कोई मार सकता है, न कोई गाड़ ही सकता है। अवतक मैने क्या समझाया तुम लोगोको ? आत्मा अमर है, उसे कीन मार सकता है, कीन गाड़ सकता है ? और सचमुच आज दो-ढाई हजार वर्षीसे वह महान् सुकरात नवको गाडकर जिन्दा है !

(७२) परमातम-जक्तिपर विश्वास

साराग, जवतक देहकी आसक्ति है, भय है, तवतक वारतिवक रक्षा नहीं हो सकती। तवतक एक-सा डर लगा रहेगा। जरा ऑख झपकी कि यह खटका लगा कि कहीं सॉप तो आकर न काट खाय, चोर तो आकर घात न कर जाय। मनुष्य सिरहाने डंडा लेकर सोता है। 'क्यो '' तो कहता है—"साथ रखना अच्छा है, कहों चोर-वोर आ जाय तो ''' अरे भले आदमी। कहीं चोर वहीं डंडा उठाकर तुम्हारे सिरपर मार दें तो ' चोर यि डंडा लाना भूल गया हो, तो तुम उसके लिए पहले ही से तैयारी कर रखते हो। तुम किसके भरोसे सोते हो ' उस समय तो तुम दुनियाके हाथमें रहते हो। तुम जागते होगे, तभी न वचाव करोगे ' नीदमें तुम्हारों रक्षा कीन करेगा '

में किसी-न-िकसी जित्तपर विश्वास करके सोता हूँ। जिस ज्ञांकित-पर भरोसा रखकर वाघ, गाय आदि जानवर सोते हैं, उसीके भरोसे में भी सोता हूँ। वाघकों भी तो नीद आती है। वाघ भी, जो सारी दुनियासे वैर होनेके कारण हर घडी पीछे देखता है, वह भी सोता ही है। उस जित्तपर यदि विश्वास न हो, तो कुछ वाघ सोते और कुछ जगकर पहरा देते—ऐसी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती। जिस जित्त-पर विज्वास रखकर भेडिया, वाघ, सिह आदि कूर जीव भी सोते हैं, उसी विज्वव्यापक जित्तकी गोदमें में भी सो रहा हूँ। मॉकी गोदमे वच्चा निज्वन्त सोता है। वह मानो उस समय दुनियाका वादशाह होता है। हमे चाहिए कि आप और हम भी उसी विश्वंभर माताकी गोटमें इसी तरह प्रेम, विश्वास ओर ज्ञानपूर्वक मोनेका अभ्यास करे। जिस शिक्तके आधारपर मेरा यह सारा जीवन चल रहा है, उसका मुझे अविकाधिक परिचय कर लेना चाहिए। उस शिक्तकी मुझे उत्तरित्तर प्रतीति होनी चाहिए। इस शिक्तमें मुझे जितना विश्वास पैटा होगा, उतना ही अधिक मेरा रक्षण हो सकेगा। जैसं-जेसे मुझे इस शिक्तका अनुभव होता जायगा, वैसे-ही-वैसे मेरा विकास होता जायगा। इस तेरहवे अध्यायमें इसका किंचित् कम भी दिग्दर्शित किया गया है।

#### ( ७३ ) परमात्म-ञक्तिका उत्तरोत्तर अनुभव

जवतक देहस्थित आत्माका विचार नहीं आता, तवतक मनुष्य माधारण क्रियाओमे ही तल्लीन रहता है। भूख लगी तो खा लिया, ग्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आयी तो सो गये, इससे अधिक वह कुछ नहीं जानता। इन्हीं वातों के लिए वह लड़ेगा, इन्हों की प्राप्तिका लोभ मनमे रखेगा। इस तरह इन देहिक कियाओमे ही वह मम्म रहता है। विकासका आरंभ तो इसके वादसे होता है। इस समयतक आत्मा सिर्फ देखता रहता है। माँ जिस तरह कुएँकी ओर रेगते जानेवाले वच्चेके पीछे सतत सतर्क खड़ी रहती है, उसी प्रकार आत्मा हम-पर निगाह रखे खड़ा रहता है। गातिके साथ वह सब कियाओको देखता है। इस रियतिको 'उपदृष्टा'—साक्षीक्षपसे सब देखनेवाला—कहा है।

इस अवस्थामे आत्मा देखता है, परंतु अभी वह सम्मित नहीं देता है। परंतु यह जीव, जो अवतक अपनेको देहरूप समझकर सब किया, सब व्यवहार करता है, वह आगे चलकर जागना है। उसे भान होता है कि अरे, में पशुकी तरह जीवन विता रहा हूँ। जीव जब इस तरह विचार करने लगता है, तब उसकी नैतिक भूमिका शुरू होती है। तब पग-पगपर वह उचित-अनुचितका विचार करता है। विवेकसे काम लेने लगता है। उसकी विद्युष्टिपण-बुद्धि जावत होती है। रवैर कियाण कतती है। स्वच्छंदताकी जगह सथम आता है। जब जीव इस नैतिक भूमिकामे आता है, तब आत्मा केवल चुप वेठकर नहीं

देखता, वह भीतरसे अनुमोदन करता है—'शावाश', 'खूव' ऐनी आवाज अंदरसे आती है। अव आत्मा केवल 'उपद्रष्टा' न रहकर 'अनुमन्ता' वन जाता है।

कोई भूखा अतिथि द्वारपर आ जाय, आप अपनी परोसी थाली उसे दे दे और फिर रातको अपनी इस सत्कृतिका स्मरण हो, तो देखिये मनको कितना आनंद होता है। भीतरसे आत्माकी हलकी गुजार कानोमे होती है, 'बहुत अच्छा किया'। मॉ जब बच्चेकी पीठपर हाथ फिराकर कहती है, 'अच्छा किया वेटा', तो उसे ऐना माल्म होता है, मानो दुनियाकी सारी बिल्जिश उसे मिल गयी। उसी तरह हदयरथ परमात्माके 'जावाश वेटा' शब्द हमे प्रोत्साहन देते है। ऐसे ममय जीव भोगमय जीवन छोड़कर नैतिक जीवनकी भूमिकामे आ खडा होता है।

इसके वावकी भूमिका छीजिये। नैतिक जीवनमें मनुष्य कर्तव्यकर्मके द्वारा अपने मनके सभी मछोको योनेका यत्न करता है, परंतु
जब मनुष्य ऐसा करते-करते थकने छगता है, तब जीव ऐसी प्रार्थना
करने छगता है—'हे भगवन्। मेरे उद्योगोकी, मेरी शक्तिकी पराकाष्टा हो गयी। मुझे अधिक शक्ति हे, अधिक वछ हे।' जवतक मनुष्यको यह अनुभव नहीं होता कि अपने सभी प्रयत्नोके वावजूद वह
अकेछा ही पर्याप्त नहीं हो सकता, तवतक प्रार्थनाका मर्म उपकी समझमें
आ नहीं सकता। अपनी सारी शक्ति छगाळर, जब वह पर्याप्त नहीं
जान पडती तब, आर्तभावसे द्रीपनीकी तरह परमात्माको पुकारना
चाहिए। परमेश्वरकी छुपा और सहायताका स्रोत तो सतत वहता ही
रहता है। जिस किसीको प्यास छग रही हो, वह अपना हक ममझकर उसमेसे पानी पी सकता है। जिसे कभी पडती हो, वह मॉग छे।
इस नरहका सम्बन्ध इस तीमरी भूमिकामे आता है। परमात्मा
अधिक निकट आता है। अब वह केवछ शाब्विक शावाशी न देते हुए
सहायता करनेके छिए दाँड आता है।

पहले परमेश्वर दूर खडा था। गुरु जिस तरह जिप्यसे यह कहकर कि 'सवाल हल करो' दूर खड़ा रहता है, उसी तरह जवतक

जाव भोगमय जीवनमे लिप्त रहता है, तवतक परमात्मा दूर खडा रहता है। वह कहता है- "ठीक है, मारने दो हाथ-पर।" फिर जीव नैतिक मीमकामं आता है। तव परमात्मा केवल तटरय नहीं रहता। जीवके हायसे सत्कर्म हो रहा है, ऐसा देखते ही भगवान थीरने बॉक्ता हे और कहता है—'बावाब ' इस नरह मत्कर्म होते-होन अब चित्तके ग्यूल मल घुल जाते हैं, सृक्ष्म मल युलनेका समय आता हे और जब उसके सारे प्रयव अकने छगते हैं, तब वह परमात्मा-को पुकारता है और वह 'आया' कहकर दीड आता है। भक्तका उत्साह कम पडते ही वह वहाँ आ पड़ा होता है। जगत्का सेवक सूर्यनारायण आपके द्वारपर सदेव खडा ही हैं। सूर्य वंद द्वारकी तोडकर भीतर नहीं युसेगा, क्योंकि यह सेवक है। यह रवामीकी मर्यादाका पालन करता है। यह दरवाजेपर यक्ता नहीं मारता। भीनर मालिक सोया है, इमिटिंग सूर्यस्पी मेचक दरवाजेके वाहर खड़ा रहता है। जरा दरवाजा र्यालिये कि वह सारा-का-सारा प्रकाश लेकर भीतर घुम आता है और अंघेरा दूर कर देना है। परमात्मा भी ऐसा ही है। उससे मदद मॉर्गा कि वह वाहु फेलाकर आया । भीमाके किनारे (पढरपुरमे ) कमरपर हाय रखकर वह तैयार ही खडा है।

डभागनि बारे। विद्यो पाळवीत आरे॥

ण्सा वर्णन तुकाराम आदिने किया है। नाक खोलो कि ह्या भीनर आयी। दरवाजा खोला कि प्रकाश भीतर आया। वायु और प्रकाशके दृष्टात भी मुझे अधूरे माल्यम होते हैं। उनकी अपेक्षा भी परमात्मा अधिक समीप, अधिक उत्सुक है। वह उपहृद्धा, अनुमन्ता न रहकर 'भर्ता'—सब तरह महायक—बनता है। मनकी मिलनता मिटाने के लिए अगतिक होकर जब हम पुकारते हैं—'मारी नाब तमारे हाथे प्रभु सभाळ ने रे।' हम प्रार्थना करते हैं—'म् ही एक मेरा मददगार है, तेग आसरा मुझने दरकार है।' तब फिर बह दयाघन केमें दूर रहेगा शिक्तकी सहायता करनेवाला वह भगवान, अधूरेको पूरा करनेवाला वह प्रभु दोड पडता है। तब वह रैदासके चमड़े

बोता है, मजन कमाईका मांस वेचता है, कवीरकी चावर बुनता है और जनावाईके साथ चक्की पीसता है।

इसके वादकी सीट्टी है, परमेश्वरके कृपा-प्रसादसे कर्मका जो फल मिले, उसे भी स्वयं न लेकर उसीको अर्पण कर देना। इस भूमिलामें जीव परमेश्वरसे कहता है—"अपना पलतू ही भोग।" नामदेव घरना देकर वेठ गया कि "प्रमु, दूध पीना-ही पड़ेगा।" किनना मधुर प्रसंग है। इस तरह जीवनकी सारी पूँजी, सारी कमाई जिस परमात्माकी कृपासे प्राप्त हुई, उसीको वह अर्पण कर देता है। वर्मराज स्वर्गम चरण रखनेवाले ही थे कि उनके साथके कुत्तेको आगे नहीं जाने दिया गया। तब उन्होंने अपने सारे जीवनका पुण्य-फल—रवर्ग— एक क्ष्णमें छोड़ दिया। इसी तरह मक्त भी सारा फल-लाम ईश्वरापण कर देता है। 'उपद्रष्टा', 'अनुमन्ता', 'भर्ता'—इन स्वरूपोमें प्रतीत होनेवाला परमात्मा अव 'भोका' हो जाता है। अब जीव उस भूमिकामें आ जाता है, जब परमात्मा ही इस झरीर में भोगोको भोगता है।

आ जाता है, जब परमात्मा ही इस गरीरमें भोगों को भोगता है। इसके बाद अब संकल्प ही करना छोड़ देना है। कर्ममें तीन सीढ़ियाँ आती है। पहले हम संकल्प करते हैं, फिर कार्य करते हैं और बादमें फल आता है। कर्मके लिए प्रमुक्ती सहायता लेकर जो फल मिला, बह भी उसीको अपण कर दिया। कर्म करनेवाला परमेश्वर, फल चखनेवाला भी परमेश्वर। अब उस कर्मका संकल्प करनेवाला भी परमेश्वर हो जाने दो। इस प्रकार कर्मके आदि, मत्य और अंतमें सर्वत्र प्रमु ही को रहने दो। ज्ञानदेवने कहा है—

माछी जिधर छे गया। उधर चुपचाप गया॥ यो पानी जैसा भैगा। होओ सदा ॥\* माछी पानीको जिधर छे जाना चाहता है, उधर ही यह विना ची-चपड़ किये चळा जाता है। माळी जिन फूळ और फळके पौर्योंको चाहता है,

> \*"माळिये जेडतें नेले। तेडते निवात चि गेलें। तया पाणिया ऐसे केले। होआवे गा॥"

उन्हें वह पानी पोमता और वहाता है, इसी तरह मेरे हाथों जो कुछ होना है, वह उमीकों तय करने हो। अपने चित्तके सभी संकल्पोकी जिम्मेनारी मुझे उसीपर सोपने हो। यदि मैंने अपना सारा वोझ वोड़े-पर डाल ही दिया है, तो वाकी वोझा मैं अपने ही सिरपर क्यों लादकर वेटूं वह भी घोड़ेकी पीठपर ही क्यों न लाद हूं अपने सिरपर वोझ रखकर भी यदि में घोड़ेपर चेठूंगा, तो भी वोझ घोड़ेपर ही पड़ेगा, फिर सारा ही वोझ उसकी पीठपर क्यों न लाद हूं इस तरह जीवन की सभी हलचल, नाच-कृद, फलना-फलाना, सब कुछ अंतमे परमात्मा ही हो जाता है। मेरे जीवनका वह 'महस्वर' ही वन जाता है। इस तरह विकास होते-होते सारा जीवन ही परमेश्वरमय हो जाता है, केवल वेहका पर्ना ही वाकी रहता है। वह जब हट जाता है, तो जीव और जिव, आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार— उपव्राइनुमन्ता च भतां मोक्ता महेबर।

इस स्वरूपमे हमे परमात्माका उत्तरोत्तर अधिक अनुभव करना है। प्रमु पहले केवल तटस्थ रहकर देखता है। फिर नितक जीवनका आरंभ होनेपर हमारे हाथोंसे सत्कर्म होने लगते हैं, तव वह हमें 'शावाशी' देता है। फिर चित्तके सूट्य मल घो डालनेके लिए, अपने प्रयत्नोंको अपर्याप्त देखकर भक्त जब पुकारता है, तो वह अनाथ-नाथ महायताके लिए ढांड पड़ता है। उसके वाद फलको भी भगवानको अप्ण करके उसे 'भोक्ता' बना देना और अतमे सभी संकल्प उसीको अप्ण करके सारा जीवन हरिमय बना लेना है। यही मानवका अतिम मान्य है। 'कर्मयोग' और 'मित्त-योग' रूपी होनो पंत्रोंसे उडते हुए सावकको इस अतिम मंजिल्तक जा पहुँचना है।

( ७४ ) नम्रता, निर्वन्भता आदि म्ळमृत ज्ञान-साधना

यह सब करनेके लिए नैतिक साधनाकी मजबूत बुनियाट चाहिए। सत्य-असत्यका विवेक करके सत्यको ही सटा प्रहण करना चाहिए। सार-असारका विचार करके सार ही लेना चाहिए। सीपको फेककर मोनी प्रहण करना चाहिए । इस प्रकार जीवनका श्रीगणेश करना है । हिर आन्म-प्रयत्न और परमेश्वरीय कृपाके वलपर ऊपर चढने जाना है । इस सारी साधनामे बढि हम टेहुमे आत्माको अलग करनेका अभ्यास डाल ले, तो हमें बड़ी मण्ड मिलेगी। ऐसे समय मुझे ईसाफा बल्डिन यार जा जाता है। उनके शरीरमें कीलें ठोय-ठोंककर मार रहे थे। क्हते हैं. उस समय उनके मुँहमे ये उद्गार निकले—"भगवन : इतनी यातनाण क्यों देते हैं ?" टिंतु फीरन भगवान् ईसाने अपनेको सँभाला और कहा—'प्रभु तेरी ही उच्छा पूर्ण हो। इन लोगोको क्षमा कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।" ईसाके इस उदाहरणमें बड़ा रहस्य भरा है। देहसे आत्माको कितना अलग करना चाहिए, इसका यह प्रनीक है। पढ़ाँतक मजिल तय करनी चाहिए, कहाँतक वह नय की जा सकती है, यह ईसामसीहके जीवनसे माख्म हो जाता है। हेह् एक कबच. एक छिडकेकी नरह अछग हो रही है—यहाँनक मंजिल आ पहची है। जब-जब आत्माको देहसे अलग करनेका विचार मेरे मनमे आता है तव-तव ईमाममीहका यह जीवन मेरी ऑसोंके सामने आ जाता है। देहसे मर्वथा प्रथक् हो जानेका, उमसे मंबंध टूट-मा जाने-का उदाहरण ईमाममीहका जीवन है।

देह ओर आत्मावा यह पृथक्षरण नवतक शक्य नहीं है, जबतक नत्य-असन्यका विवेक न किया जाय । यह विवेक, यह जान हमारी रग-रगमे व्याप्त हो जाना चाहिए। जानमा अर्थ हम करते हैं 'जानना', परंतु बृद्धिमें जानना जान नहीं है। मुँहमें कीर डाल लेना भोजन कर लेना नहीं है। मुँहका कीर चवाकर गलेमें जाना चाहिए और वहाँसे पेटमें जाबर, पचकर उनका रन-रक्त नारे शरीरमें पहुंचकर पुष्टि मिल्नी चाहिए। एना हो तभी वह नजा भोजन होगा। उसी तरह कीर बुद्धित जानमें काम नहीं चल नकता। वह जानकारी, वह जान सारे जीवनमें व्याप्त होना चाहिए, हव्यमें संचरित होना चाहिए। हमारे हाथ, पाँव, ऑस्य आदि इद्वियोके हारा वह जान प्रकट होना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि सारी जानेन्त्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ विचारपूर्वक

ही सब कर्म कर रही हैं। इसिंछए इस नेरहवे अभ्यायसे भगवानने ज्ञानकी बहुत बढ़िया ब्याख्या की है। विथनप्रज्ञके छक्षणकी नरह ही ज्ञानके छक्षण हैं— नम्रता, दस्भग्नयत्य, अहिचा, ऋतुता, क्षमा।

ऐसं वीस गुण अगवान्ते वताये हैं। ये केवल यह कहकर नहीं रुके कि इन गुणोको ज्ञान कहते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट बताया है कि इसके विपरीन जो छुछ है, वह अज्ञान है। ज्ञानकी जो साधना बनाबी, उमीका अर्थ है ज्ञान । सुकरात कहता है कि सद्गुणको ही मैं ज्ञान मानता हूँ। साथना और साध्य, टोनो एउरप ही हैं।

गीताके इन वीस साधनोंको ज्ञानदेवने अठारह ही कर दिया है। उन्होंने इनका वर्णन वड़ी हार्टिकतासे किया है। इन गुणोंन संवध रखनेत्राले केवल पाँच ही क्लोक भगवद्गीतामें हैं, परतु ज्ञानन्वने अपनी जानेज्यरीमें इनपर सात सो ओवियाँ ( इंट ) छिन्ती हैं। वे इस वानके लिए वडे वेचैन थे कि समाजमे संदुगुर्गाका विकास हो, सत्त्व-म्बद्धप परमेश्वरकी महिमा फेले। इन गुणाँका वर्णन करते हुए उन्होंने अपना सारा अनुभव उन ओवियोंमें उँडेल दिया है। मराठी भापा-भाषियोपर उनका यह अनत उपकार है। ज्ञानदेवके रोम-रोम-में ये गुण व्याप्त थे। भैसेकी पीठपर जो चाबुक छनाया गया उनका निजान ज्ञानदेवकी पीठपर उभर आया। भूतमात्रके प्रति इननी नम-वेटूना उनमे थी। ज्ञानद्वके ऐसे करुणापूर्ण हृदयमे 'ज्ञानेद्वरी प्रकट हुई है। इन गुणोंका उन्होंने विवेचन किया। उसका गुण-वर्णन हम पढ़े, सनन करे और हृदयमें भर छें। ज्ञानदेवकी यह मधुर भाषा में चरा सका-इसके लिए में अपनेको वन्य मानता हूँ। उनकी सधुर भाषा मेरे मुँहमे आकर बैठ जाय, इसके लिए यदि मुझे फिरमे जन्म लेना पड़े, तो में बन्यताका ही अनुभव करूँगा। अम्तु। सार वह कि-

उत्तरात्तर अपना विकास करते हुए आत्माको देहसे पृथक् करते हुए सव लोग अपने जीवनको परसेव्वरमय वनानेका यत्न करे।

रविवार, १५-५-७३२

# चौदहवाँ अध्याय , क्रान्ड्यान प्रयाण, सुम प्रे (७५) प्रकृतिका विरुह्मेपण

भाइयो, आजका चौरहवॉ अध्याय एक अर्थमे पिछले अध्यायका पूरक ही है। सच पृछो, तो आत्माको कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं है। वह रवयपूर्ण है। अपने आत्माकी गति रवभावत ही ऊर्व्वगासी है, परंतु जिस तरह किसी वस्तुके साथ कोई भारी चजन बॉध दिया जाता है, तो जैसे वह नीचे खिचती चली जाती है, उसी तरह शरीरका यह वोन आत्माको नीचे खीच छे जाता है। पिछ्छे अध्यायमे हमने यह देखा कि किसी भी उपायसे यदि देह और आत्माको हम पृथक् कर सके, तो हमारी प्रगति हो सकती है। यह बात भले ही कठिन हो, पर इसका फल भी महान् है। आत्माके पाँवकी यह देहरूपी वेडी यदि हम काट सके, तो हम वडे आनंदका अनुभव करेंगे। फिर मनुष्य देहके दु ससे दु सी न होगा। वह स्वतंत्र हो जायगा। यदि इस देहरूपी वस्तुको मनुष्य जीत है, तो फिर संसारमे कौन उसपर सत्ता चला सकता है १ जो अपने-आपपर राज्य करता है, वह विश्वका सम्राट् हो जाता है। अत आत्मापर देहकी जो सत्ता हो गयी है, उसे हटा हो। देहके ये जो सुख-दु ख है, सव विदेशी है। सव विजातीय है। आत्मासे उनका निल्मात्र भी संवंब नहीं है।

इन सब दु खोको क्सि अंग्रतक देहसे अलग किया जाय, इसकी कल्पना मैने भगवान ईसाके उदाहरण द्वारा बतायी है। उन्होंने दिखा दिया है कि देह टूट रही हो, फिर भी किस तरह मनको शात और आनंदम य रखा जा सकता है, परंतु इस तरह देहको आत्मासे अलग रखना जहाँ एक ओर विवेकका काम है, वहीं दूसरी ओर वह नियहकी भी काम है।

#### विवेकके साथ वैराग्यका बल ।\*

ऐसा तुकारामने कहा है। विवेक और वैराग्य, दोनो वातोकी जरूरत है। वैराग्य ही एक प्रकारका निग्रह, तितिक्षा है। इस चौदहवे अध्यायमें निग्रहकी दिशा दिखायी गयी है। नावको खेनेका काम विल्लयॉ करती हैं, परंतु दिशा दिखानेका काम पतवार करती हैं। चिल्लयॉ और पतवार, दोनो चाहिए। उसी तरह देहके सुख-दु खोसे आत्माको अलग रखनेके लिए विवेक और निग्रह, दोनोकी आवश्यकता है।

वैद्य जिस तरह मनुष्यकी प्रकृति देखकर च्या वताता है, उसी तरह भगवान्ने चौटहवे अन्यायमें सभी प्रकृतिकी परीक्षा करके, पृथक्करण करके, कौन-कौन-सी वीमारियाँ है, यह चताया है। इसमें प्रकृतिके ठीक-ठीक विभाग किये गये हैं। राजनीति-गास्त्रमें विभाजनका एक वडा सूत्र है। जो शत्रु सामने है, उसके दृष्ठमें यदि विभाजन-भेद किये जा सके, तो वह शीव्र पराजित किया जा सकता है। भगवान्ने यहाँ ऐसा ही किया है।

मेरी, आपकी, सब जीवोकी, सारे चराचरकी जो प्रकृति है, उसमें तीन गुण है। जिस तरह आयुर्वेटमें कफ, पित्त, वात है, उसी तरह यहाँ सत्त्व, रज, तम, ये तीन गुण प्रकृतिमें भरे हुए है। सब जगह इन्हीं तीन गुणोका मसाला भरा है। कहीं कम है, तो कहीं ज्याता। इतना ही अन्तर है। जब इन तीनोंसे आत्माको अलग करेंगे, तभी देहसे आत्माको अलग किया जा सकेगा। देहसे आत्माको अलग करने-का तरीका ही है, इन तीन गुणोकी परीक्षा करके इन्हें जीत लेना। नियहके द्वारा एक-एक वस्तुको जीतकर अंतमे मुख्य वस्तुनक जा पहुँचना है।

( ७६ ) तमोगुण और उसका उपाय शरीर-श्रन

पहले हम तमोगुणको ले। वर्तमान समाज-स्थितिमे हमे तमोगुणके वहुत ही भयानक परिणाम दिखाई देते है। इसका मुख्य परिणाम है,

विवेकासहित वैराग्याचे बळ ।

आलस्य। इसीसे फिर नीद और प्रमादका जन्म होता है। इन तीन वातोंको जीत लिया, तो फिर तमोगुणको जीत लिया ही समझो। इनमे आलस्य तो वडा ही भयंकर है। अच्छे-से-अच्छे आदमी भी आलस्यके कारण विगड जाते है। समाजकी सारी सुख-शांतिको मिटा डाळने-वाला यह रिपु है। यह छोटेसे लेकर बड़ेतक, सबको विगाड देता है। इस शत्रुने सबको प्रसित कर रखा है। यह हमपर हावी होनेके लिए घात लगाकर वैठा ही रहता है। जरा-सा मौका मिला कि भीतर घुसा। दो कौर ज्यादा खा लिये कि इसने लेटनेको विवश किया। जहाँ जरा ज्यादा लेटे कि ऑसोसे आलस्य टपका। जवतक इस आलस्यको न पछाडा, तवतक सब प्रयत्न व्यर्थ है। परन्तु हम तो आलस्यके लिए उत्सुक रहते है। इच्छा रहती है कि एक बार दिन-रात मेहनत करके रुपया इकट्टा कर हो, फिर सारी जिटगी चैनसे कटे। बहुत रुपये कमाने-का अर्थ है, आगेके लिए आलस्यकी तैयारी कर रखना। हम लोग आम तौरपर मानते हैं कि बुढ़ापेमे आरामकी जरूरत रहती है, परंतु यह धारणा गलत है। यदि हम जीवनमे ठीक तरहसे रहे, तो बुढापेमे भी काम करते रहेगे, विलक्त अधिक अनुभवी हो जानेसे बुढ़ापेमे ज्यादा उपयोगी सावित होंगे, और उसी समय, कहते हैं कि आराम करेंगे !

ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आल्रयको जरा-सा भी मौका न मिले। नल राजा इतना महान्। परंतु पॉय योते हुए जरा-सा हिस्सा कोरा रह गया, तो कहते हैं कि उसीमेसे किल भीतर पैठ गया। नल राजा था तो अत्यंत शुद्ध, सब तरहसे रबच्छ, परंतु जरा-सा शरीर सूखा रह गया, इतना आलस्य रह गया, तो फौरन 'किले' भीतर घुस गया। हमारा तो सारा-का-सारा शरीर खुला पड़ा है। कहींसे भी आलस्य हमारे अंटर घुस सकता है। शरीर अलसाया कि मन-बुद्धि भी अलसाने लगती है। आजके समाजकी रचना इस आलस्यपर ही खडी है। इससे अनंत दु स उत्पन्न हो गये है। यि हम इस आलस्यको निकाल सके, तो सब न सही, बहुतसे दु खांको तो अवश्य ही हम दर कर सकेंगे। आजकल चारों जोर समाज-सुधारकी चर्चा चलती है। साधारण आदमीको भी कम-म-कम उत्ता सुप्त मिलता चाहिए और इसके लिए अमुक्र तरहकी समाज-रचना होनी चाहिए, आदि चर्चा चलती है। एक ओर अतिशय सुप्त हे, तो दूसरी ओर अतिशय दुप्त। एक और संपत्तिश हेंग, तो दूसरी और दिर्द्रताकी गर्ट्य गांदि यह सामाजिक विषमता कैसे दूर हो। सभी आवश्यक सुप्त सहज रूपसे प्राप्त करनेका एक ही उपाय हे आर वह हे, आल्ग्य हो। इकर सब अम करनेका तथार हो। मुख्य दु ख दमार आल्म्यके ही कारण ह। यह सब लोग शारीरिक अम करनेका निश्चय कर हैं, तो यह दुप्त दूर हो जाय।

परंतु आज नमाजमे हम द्यंत स्या है १ एक ओर जंग चढ-चढ़कर निक्पयोगी हुए छोग दीरात है । श्रीमानांकी इहियाँ जंग या रही है । उनके अर्रारका उपयोग ही नहीं किया जा रहा है । दूसरी ओर इतना काम करना पड़ रहा है कि सारा अरीर विस्त-विस्कर गढ़ गया है । सार समाजमे आरीरिक श्रमसे वचनेकी प्रवृत्ति हो रही है । जो मर्पचकर काम करते हैं, वे खुशी-चुशी ऐसा नहीं करने । छुटकारा नहीं हे, इसिछए करते हैं । पढ़े-छिरो समझदार छोग श्रमसे वचनेके छिए तरह-तरहके बहाने बनात हैं । कोई कहते हैं—''ठ्यर्थ क्यों आरीरिक श्रमसे समय ग्रंवाये १ । परंतु कोई ऐसा नहीं कहता—''यह नींद क्यों छे १' ''भोजनमे समय क्यों नष्ट करे १' भूप छगती है तो गाते हैं । नींद आनी है तो सो जाते हैं । परंतु जब आरीरिक श्रमका प्रभ्र आता है . तभी हम कहते हैं—''ठ्यर्थ क्यों समय नष्ट करे १ क्यों अपने अरीरको इतने कप्टमे डाछे १ हम तो मानसिक श्रम कर ही हेते हैं ।' भळ आवमी विद्या मानसिक काम करते हैं, तो फिर खाना भी मानसिक रा। छीजिय और नींद भी मानसिक छ छीजिये ! मनोमय नींद ओर मनोसय साजन करनेकी योजना चना छीजिये ! मनोमय नींद ओर

इस तरह समाजमें हो तरहके लाग हैं। एक तो वे, तो दिन-रात पिसत-मरत है और दूसरे,वे, जो हायतक नहीं हिलाते। मेरे एक मित्रने एक दिन कहा—"कुछ रुण्ड ओर कुछ मुण्ड। एक ओर धड है, दूसरी ओर सिर। धड सिर्फ खपता रहे, सिर सिर्फ विचार करता रहे। इस तरह समाजमे ये राहु-केतु, रुण्ड और मुण्ड, दो प्रकार और हो गये है।" परंतु यदि सचमुच ही ये रुण्ड-सुण्ड होते, तो कोई वात नहीं थी। तव अंध-पंगु न्यायसे ही कोई व्यवस्था हो सकती थी। अंधेको लॅगडा रास्ता दिखाता, लॅगड़ेको अंधा कंधेपर वेठाता। परंतु केवल रुंडके अथवा केवल मुंडके अलग-अलग गुट नहीं है। प्रत्येकमे रुंड और मुंड, दोनों हैं। ये जुड़े रुंड-मुंड सब जगह है। तव क्या करे १ अत प्रत्येकको चाहिए कि आलरय छोड़ दे।

आलरय छोडनेके लिए गारीरिक श्रम करना चाहिए। आलरवको जीतनेका एक यही जपाय है। यिट इससे काम न लिया गया, तो इमको सजा भी प्रकृतिकी ओरसे मिले विना न रहेगी। वीमारियों के या किसी और कप्टके रूपमें वह सजा भोगनी ही पड़ेगी। जव कि गरीर हमें मिला है, तो श्रम करना ही होगा। गरीर-श्रममें जो समय लगता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। बुद्धि सतेज, तीज और शुद्ध होती है। बहुतेरे विचारकों विचारों भी उनके पेट-वर्ट और सिर-वर्टका प्रतिविव आ जाता है। विचारगील लोग यिट धूपमें, खुली हवामें, सृष्टिके साजिध्यमें श्रम करेगे, तो उनके विचार भी तेजस्वी वनेगे। गारीरिक रोगका जैसे मनपर असर होता है, वैसे ही शारीरिक आरोग्यका भी होता है, यह अनुभवसिद्ध है। वादमें क्षय रोग होनेपर भुवाली या और कहीं पहाडपर शुद्ध हवामें जाने या सूर्य-किरणोंका प्रयोग करनेके पहले ही यिट वाहर छुटाली लेकर खोटने, वागमे पेड़ोंको पानी देने और लकड़ी काटनेका काम करे, तो क्या बुरा है ?

# ( ७७ ) तमोगुणका एक और उपाय

आलस्य जीतना एक वात है, नीट जीतना दूसरी। नीट वस्तुतः पवित्र वस्तु है। सेवा करके थके हुए साधु-संतोकी नीट एक योग ही है। इस प्रकारकी जात और गहरी नीं एरम भाग्यवानोको ही मिछती है। नींट गहरी, गाढ़ी होनी चाहिए। नींटका महत्त्व छंबाई-चौड़ाईपर नहीं है। विछोना कितना छवा था और उसपर मनुष्य कितनी देर पड़ा रहा, इस वातपर नींट अवछंवित नहीं है। छुऑ जितना गहरा होगा, उतना ही उसका पानी अधिक साफ और मीठा होगा। उसी तरह नींट चाहे थोड़ी हो, पर यिंट गहरी हो, तो उससे वड़ा काम वतता है। मन छगाकर किया आया घंटा अध्ययन, चंचछतासे किये गये तीन घंटेके अध्ययनसे ज्यादा फछवायी होता है। यही वात नींटकी है। छंबी नींट अन्तमे हितकर ही होती है, ऐसा नहीं कह सकते। वीमार चावीसो घंटे विस्तरपर पड़ा रहता है। विस्तरकी और उसकी छगातार भेट है, छेकिन नींटसे भेट ही नहीं। सची नींट वह, जो गहरी और नि.स्वपन हो। मरनेपर यम-यातना जो कुछ होती हो सो हो, परन्तु जिसे नींट अच्छी नहीं आती, दु स्वपन आते रहते हैं, उसकी यातनाका हाछ मत पृष्टिये। वेदमे ऋपि बस्त होकर कहते हैं—

#### परा दु.स्वप्न्य सुव।

'ऐसी दुष्ट नींद मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।' नींद आरामके लिए होती है, परन्तु यदि उसमें भी तरह-तरहके स्वान और विचार पिंड न छोडते हो, तो फिर आराम कहाँ ?

नो गहरी और गाड़ी नींट आये कैसे ? जो उपाय आल्स्यके लिए वताया है, वही नींट के लिए भी है। गरीरसे सतत काम लेते रहना चाहिए। फिर विछोनेपर जाते ही मनुष्य मुर्देकी तरह पड़ रहेगा। नींट एक छोटी-सी मृत्यु ही है। ऐसी सुन्टर मृत्यु आनेके लिए दिनमें पूर्व तयारी अच्छी होनी चाहिए। गरीर थककर चूर हो जाना चाहिए। अंग्रेज-कवि गेक्सिपयरने कहा है—"राजाके सिरपर तो मुकुट है, परन्तु सिरमें चिता है।" राजाको नींट नहीं आती। उसका एक कारण यह है कि वह गारीरिक श्रम नहीं करता। जागनेके समय जो सोता है, वह सोनेके ममय जागता रहेगा। दिनमें चुद्धि और गरीरका उपयोग

न करना नीव नहीं तो क्या है ? फिर नीवके समय बुद्धि विचार करती फिरती है और गरीर भी वास्तविक निद्रा-सुख नहीं पाना । तब देर-तक सोते पड़े रहते हैं । जिस जीवनमें परम पुरुपार्थ सावना है, उसे चिंव नीवने सा डाला, तो पुरुपार्थकी नीवत कव आयेगी ? आधा जीवन यदि नीवमें ही चला जाय, तो हमें फिर क्या मिलनेवाला है ?

जब बहुत-सा समय नीटमें ही चला जाता है, तो फिर तमोगुणका तीसरा टोप—'प्रमाद' अपने-आप होने लगता है। निहाजील मनुष्यका चित्त दक्ष और सावधान नहीं रह सकता। उससे अनवधान उत्पन्न होता है। अधिक नीटमें फिर आलस्य बढ़ता है और आल्न्यसे विस्मृति। विस्मृति परमार्थके लिए नाजक हो जाती है। व्यवहारमें भी विस्मृतिसे हानि होती है, परन्तु हमारे समाजमें तो विस्मृति एक स्वाभाविक वात वन वैठी है। विस्मृति कोई वडा दोप है, ऐसा किमीको लगता ही नहीं। किसीसे भेट करना निज्ञित करने हैं, परन्तु समयपर जाते नहीं। पूछनेपर बहते हैं—"अरे भाई, में तो मूल ही गया।" ऐसा कहनेवालेकों भी कोई बड़ी भूल हो गयी है, ऐसा नहीं लगता और सुननेवाला भी मंतुष्ट हो जाता है। विष्मरणका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा लोगोका खयाल वना हुआ-सा दीखता है, परन्तु यह गफलत परमार्थमें भी हानिकर है और प्रपंचमें भी। वास्तवमें विस्मरण एक वडा रोग है। उसने बुद्धिमें धुन लग जाता है। जीवन सोखला हो जाता है।

मनका आलस्य विस्मरणका कारण है। मन यदि जायत रहे, तो वह भूलेगा नहीं। लेटे रहनेवाले मनको विस्मरणरूपी वीमारी हुए विना नहीं रहती। इसीलिए भगवान् बुद्ध कहते है—

पमादो मञ्जुनो पटम् ।

प्रमाद, विस्मरण मृत्यु ही है। इस प्रमाद्पर विजय पानेके छिए आलस्य ओर निद्राको जीतिये। गरीर-श्रम कीजिये और सतत सावधान रहिये। हर काम विचारपूर्वक कीजिये। यो ही विना विचारे कोई काम नहीं होना चाहिए। कृतिके पहले विचार, वाटमें भी विचार। आगे-पीछे सर्वत्र विचारक्षी परमेज्वर खडा रहना चाहिए। जव ऐसी आदत डाल लेगे, तो फिर अनवधानक्षी रोग दूर हो जायगा। सार समयको ठीक तारसे वाँधे रिखये। एक-एक अणका हिसाव रिखये, तो फिर आलस्यको धुमनेकी जगह नहीं रहेगी। इस रीतिसे सारे नमोगुणको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिए।

### ( ७८ ) रजोगुण और उसका उपाय म्वधर्म-मयीदा

इसके उपरान्त रजोगुणसं मोर्चा छेना है। रजोगुण भी एक भयानक शत्रु है। यह नमोगुणता ही दूसरा पहल है, यिन्क यहीं कहना चाहिए कि नेनो पर्यायवाची शब्द हैं। जय शरीर यहुत सो चुकता है, तो यह हल्चल करने लगता है और जय शरीर यहुत नोड-धूप कर चुकता है, तय विस्तरपर पडना चाहता है। तमोगुणसे रजोगुणकी और रजोगुणसे नमोगुणकी प्राप्त होती है। जहाँ एक हैं, वहाँ दूसरा आया ही समिन्ये। जिस तरह रोटी एक ओर आग और दूसरी ओर भूभरमे फूस जाती हैं, उसी तरह मनुष्यके आगे-पीछे ये रजोगुणनमोगुण लगे ही रहते हैं। रजोगुण कहता है—"इयर आ, तुझे तमोगुण लगे ही रहते हैं। रजोगुण कहता है—"मेरी तरफ आ, तुझे रजोगुण शोर फक्ट ।" तमोगुण कहता है—"मेरी तरफ आ, तुझे रजोगुणकी ओर फक्ट ।" इस प्रकार ये रजोगुण और तमोगुण परस्पर सहायक होकर मनुष्यका नाश कर डालते हैं। मुट्यॉलका जनम जंस चारो ओरसे ठोकरे खानेके लिए हैं, येसे ही मनुष्यका जीवन रजोगुण और तमोगुणकी ठोकरें खानेके ही वीतता है।

रजोगुणका प्रधान लक्षण है—नाना प्रकारके काम करनेकी लालसा, अमानुप कर्म करनेकी अपार आसक्ति । रजोगुणके द्वारा अपरंपार कर्म-मंग लागू होना है। लोभात्मक कर्मासक्ति उत्पन्न होती है। फिर वामना-विकारोका बेग संभलने नहीं पाता। इधरका पहाड़ उधर ले जाकर उधरका खड्डा भर डालनेकी इच्छा होती है। इधर समुद्रमें मिट्टी डालकर उसे भर डालने और उधर सहाराके रेगिम्तानमें पानी भरकर समुद्र वनानेकी प्रेरणा होती है। इधर स्वेज-नहर खोटूँ, उधर

प्नामा नहर बनाऊँ, ऐसी उधेड-बुन शुरू होती है। जोड-नोडके सिवा चैन नहीं पडती। छोटा वचा जैसे एक कतरनको छेकर उसे फाडना है, फिर कुछ बनाता है, ऐसी ही यह किया है। इसमें यह मिलाओ, उसमे वह डुवाओ, उसे यो उडाओ, इसे यो वनाओ—ऐसे ही अनन्त खेल रजोगुणके होते हैं। पक्षी आकाशमें उडता है, हम भी आकाशमे क्यों न उड़े । मछली पानीमें रहती है, हम भी पनडुट्यी वनाकर जलमे क्यों न रहे १ इस तरह, नर-देहमे आकर पक्षियों और मछलियों-की वरावरी करनेमे हमे कृतार्थता माल्सम होती है। पर-काया-प्रवेशकी तथा दूसरी देहोंके आश्चर्योंका अनुभव करनेकी हविस उसे नर-देहमे सूझती है। कोई कहता है—"चलो, मंगलकी सेर कर आये और वहाँकी आवादी देख आये। चित्त एक-सा भ्रमण करता रहता है, मानो अनेक वासनाओका भूत ही हमारे शरीरमें बैठ गया है। जो जहाँ है, वह वहाँ देखा ही नहीं जाता। उथल-पुथल होनी चाहिए। उसे लगता है—मै इतना वडा मनुष्य-जीव, मेरे जीवित रहते यह सृष्टि जैमी-की-तैसी कैसे रहे <sup>?</sup> मानो किसी पहल्वानपर चरवी चढी है, जिसे उतारने-के लिए वह कभी दीवारसे टक्कर लेता है, तोकभी पेडको यद्या मारता है । रजोगुणकी ऐसी ही उमंगे होती हैं । इनके प्रभावमे आकर मनुष्य धरतीको गहरी खोटता है, उसके पेटमेसे कुछ पत्थर निकालता है और उन्हें वह हीरा, साणिक, जवाहर नाम देता है। इसी उमंगके वशीभूत होकर वह समुद्रमें गोता लगाता है और उसकी तलीका कृड़ा-करकट उपर लाकर उसे 'मोती' नाम देता है। मोतीमे छेट नहीं होता, अत उसमे छेट करता है। अब ये सोती पहने कहाँ <sup>१</sup> तो सुनारसे नाक-कान छिटवाता है। मनुष्य यह सव उखाड-पछाड़ क्यो करता है <sup>१</sup> यह सारा रजोगुणका प्रभाव है।

रजोगुणका दूसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्यमे रिथरता नहीं रहती। रजोगुण तत्काल फल चाहता है। अत जरा-सी विन्न-वाधा आते ही वह अंगीकृत मार्ग छोड देता है। रजोगुणी मनुष्य सतत इसे ले, उसे छोड, ऐसा करता रहता है। उसका चुनाव रोज वटलता रहता है । इसका परिणाम यही होता है कि अन्तमे पल्ले छुछ भी नहीं पड़ता ।

#### राजस चलमभुवम्।

रजोगुणीकी सारी कृति चंचल और अनिश्चित रहती है। छोटे वचे गेहूँ वोते है और उसी समय खोटकर देखते है। वेसा ही हाल रजोगुणी मनुष्यका होता है। झट-पट सब कुछ उसके पल्ले पडना चाहिए। वह अवीर हो उठता है। संयम खो देता है। एक जगह पॉय जमाना वह जानता ही नहीं। यहाँ जरा-सा काम किया, वहाँ कुछ प्रसिद्धि हुई कि चला दूसरी जगह। आज मद्रासमें मानपत्र, कल कलकत्तेमें और परसो वंबई-नागपुरमें। कुल म्युनिसिपैलिटियोसे मानपत्र पानेकी उसे लालसा रहती है। मान-ही-मान उसे सब जगह वीखता है। एक जगह जमकर काम करनेकी उसे आवत ही नहीं होती। इससे रजोगुणी मनुष्यकी रिथित वडी भयानक होती है।

रजोगुणके प्रभावसे मनुष्य विविध धंयो, कार्योंमे टॉग अडाता रहता है। उसका रवधर्म नहीं रहता। वास्तविक स्वधर्माचरणका अर्थ है, इतर नाना कार्योंका त्याग। गीताका कर्मयोग रजोगुणका रामवाग उपाय है। रजोगुणमें सब कुछ चंचल है। पर्वतके जिखरपरसे गिरनेवाला पानी यिव विविध विजाओंमें वहने लगे, तो फिर वह कहींका नहीं रहता। सारा-का-मारा विखरकर वेकार हो जाता है, परन्तु वहीं यिव एक विजामें वहेगा, तो आगे चलकर उसकी एक नदी वन जायगी। उसमेंसे एक जित्त उत्पन्न होगी। देशको उससे लाभ पहुँचेगा। इसी तरह मनुष्य यिव अपनी सारी जित्त विविध उद्योगोंमें न लगा-कर उसे एक करके एक ही कार्यमें सुज्यवस्थित रूपसे लगाये, तभी उनके हाथसे कुछ कार्य हो सकेगा। इसलिए रवधर्मका वडा महत्त्व है।

रवयर्मका सतत चिन्तन करके उसीमे सारी शक्ति लगानी चाहिए, द्सरी वातकी ओर ध्यान ही न जाने पाये। यही स्वधर्मकी कर्मोटी है। कर्मयोग यानी कोई अति अथवा भारी कर्म नहीं है। केवल अमित कर्म करनेका नाम कर्मयोग नहीं है। गीताका कर्मयोग कुछ और ही चीज है। उसकी विशेषता यह है—फलकी ओर यान न देने हुए केवल रवभाव-प्राप्त अपिरहार्व रवधर्मका पालन करना और उसके द्वारा चित्त-शुद्धि करते रहना, नहीं तो यो सृष्टिमे एक-सा कर्म-फलाप होता ही रहता है। कर्मयोगका अर्थ है, विशिष्ट मनोवृत्तिसे समग्त कर्म करना। खेतमे बीज बोना और यो ही मुद्दीभर अनाज लेकर कर्हा फेक देना—दोनों सर्वथा भिन्न वाते हैं। दोनोमे बड़ा अन्तर है। हम देखते ही है कि अनाज बोनेसे कितना फल मिलता है और यो ही उसे फेक देनसे किनना नुकसान होता है। गीता जिस कर्मका उपदेश देती है, वह बुआईकी तरह है। ऐसे स्वधर्मकप कर्तव्यमे अमित शक्ति रहती है। वहाँ सभी परिश्रम अधूरे पड़ते है। अत. उसमें भारी दोड़-धूपके लिए कोई अवसर ही नहीं रहता।

### ( ७९ ) स्वधर्मका निञ्चय कैसे करें <sup>१</sup>

यह स्वधर्म निश्चित कैसे किया जाय १ ऐसा कोई प्रश्न करे, तो उनका सरल उत्तर है—'वह स्वामाविक होता है।' रवधर्म महज होता है। उसे खोजनेकी कल्पना ही विचित्र माल्स होती है। मनुष्यक जनमके साथ ही उसका रवधर्म भी जनमा है। वचेके लिए जैसे उमकी माँ तलाश नहीं करनी पड़ती, वसे ही स्वधर्म भी किसीको तलाशना नहीं पड़ता। वह तो पहलेसे ही प्राप्त है। हमारे जन्मके पहले भी दुनिया थी, हमारे वाद भी वह रहेगी। हमारे पीछे भी एक वड़ा प्रवाह था और आगे भी वह है ही—ऐसे प्रवाहमें हमारा जनम हुआ है। जिन माँ-वापके यहाँ मैने जन्म लिया है, उनकी सेवा, जिन पाम-पड़ोिययों के वीच जनमा हूं, उनकी सेवा—ये कर्म मुझे निसर्गत ही मिले है। फिर मेरी वृत्तियाँ तो मेरे नित्य अनुभवकी ही है न १ मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, अत भूखेको भोजन देना, प्यामेको पानी पिलाना, यह वर्म मुझे रवत प्राप्त हो गया। इस प्रकार यह नेवाह्म, भूतदयाह्म स्वधर्म हमे खोजना नहीं पडता। जहाँ

कर्ता स्वधर्मकी चोज हो रही हो, वहाँ निश्चिन नमझ लेना चाहिए कि दुष्ट-न-कुट परवर्म अववा अवर्म हो रहा है।

सेवकको सेवा खोजने कही जाना नहीं पडता। वह अपने-आप उनके पान था जानी है। परन्तु एक वान ध्यानमें रप्तनी चाहिए कि जो अनायास प्राप्त हो, यह सब सबा बर्म्य ही होता हो, ऐनी बात नहीं है। कोई किसान रानको मुझने कहे—"चले वह बाड चार-पाँच हाथ आगे हटा वे। मेरा सेन वह जावगा। अभी कोई है नहीं, विना गुल-गपाडेके ही सब काम हो जावगा। ये बचपि यह काम मुझे अपने पडोसीने बताया है और यह सहज प्राप्त है, तो भी इसमें असत्वका आश्रय होनेके कारण यह मेरा कर्तव्य नहीं ठहरना।

चातुर्वर्ण्य-ज्यवस्था जो मुझे मधुर माखूम होती है, उसका कारण यही है कि उसमें स्वासाविकता और वर्म दोनों है। इस स्वथर्मको छोडनेस काम नहीं चल सकता। जो मॉ-बाप मुझे प्राप्त हुए है, वे ही मेरे मॉ-बाप रहेंगे। यदि मैं यह कहूं कि वे मुझ पमन्द नहीं है, तो कैसे काम चलेगा <sup>१</sup> मॉ-वापका पेका रवसावत ही लडकेको विराजनमे मिल्ता है। जो पेशा पूर्वापरसे चला आया है, वह यदि नीति-विरुद्ध न हो, तो उसीको करना, उसी उद्योगको आगे चलाना चातुर्वर्ण्वकी एक वडी विजेपता है। यह वर्ण-ज्यवस्था आज अस्त-ज्यस्त हो गयी है। उसका पालन आज बहुत कठिन हो गया है, परन्तु यदि वह ठीक ढगपर लायी जा सके तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आज शुरुके पचीम-तीस साल तो नये येथ मीखनेसे ही चले जाते हैं। काम मीख रुनेपर फिर मनुष्य अपने हिए सेवा-क्षेत्र, कार्य-क्षेत्र खोजना है । इस तरह् गुरूके पचीस मालतक तो वह मीखता ही रहना है। इस शिक्षाका उसके जीवनसे कोई संबंध नहीं रहता। कहते हैं वह भावी जीवनकी तेयारी कर क्रेंहा है। जिसा प्राप्त करते समय मानो वह जीता ही न हो। जीना बादमें है। कहते है, पहले सब सीखना और वाटमें जीना। मानो जीना और सीखना, ये होनो चीजे अलग-अलग कर वी गयी हो। जहाँ जीनेका संबंध नहीं, उसे मरना

ही तो कहेंगे ? हिंदुस्तानकी ओमत उम्र तेईस साल है ओर पचीम मालतक तो वह तैयारी ही करता रहना है । इस नरह नया काम-धंया सीरानेमें ही दिन चले जाते हैं, तब नया काम-धंया शुरू होता है। इससे उमंग और महत्त्वके वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। जो उत्पाह, जो उमंग जन-सेवामे पर्च करके जीवन सार्थक किया जा सकता है, वह यो ही व्यर्थ चली जाती है। जीवन कोई खेल नहीं है। पर दु पठी वात है कि जीवनका पहला अमूल्य अंग तो जीवनका काम-वंया खोजनेमें ही चला जाना है। हिंदू-वर्मने इमीलिए वर्ण-धर्मकी युक्ति निकाली है।

परतु चातुर्वर्ण्य-ज्यवस्थाको एक ओर रख हे, तो भी सभी राष्ट्रोमे सर्वत्र, जहाँ यह व्यवस्था नहीं है वहाँ भी, रवधर्म सबको प्राप्त ही है। हम सब इस प्रवाहमें किसी एक परिस्थितिको साथ लेकर जनमे है, इनीडिए रवयर्माचरणरूपी कर्तव्य स्वतः ही हमे प्राप्त रहता है। अत जो दूरवर्ती कतेव्य हैं—जिन्हे वाम्तवमे कर्तव्य कहना ठीक नहीं—व कितने ही अच्छे दिसाई देनेपर भी यहण न करने चाहिए। बहुन बार दूरके ढोल मुहाबने लगते हैं। मनुष्य दूरकी वातोपर लट्ट हो जाता है। मनुष्य जहाँ खड़ा है, वहाँ भी गहरा **इहरा फेला रहता है, परन्तु पामका बना क़हरा उसे नहीं दीखता।** वह दूर अंगुली दिखाकर कहता है—"वहाँ वडा कुहरा फैला है।" उधरका मनुष्य इसकी ओर अंगुछी वताकर कहता है—''उधर घना कुहरा है।" कुहरा सब जगह हे, परन्तु पामका विखाई नहीं देता। मनुष्यको दूरका आकर्षण रहता है। निकटका कोनेमे पडा रहता है और दूरका स्वानमे दीखता है। परन्तु यह मोह है। इसे छोडना ही चाहिए । प्राप्त रवधर्म बिट साधारण हो, अपर्याप्त हो, नीरस ल्याता हो तो भी जो मुझे प्राप्त हैं, वहीं अच्छा है। वहीं मेरे लिए सुन्दर है। जो मनुष्य समुद्रमे हुव रहा हो, उसे कोई टेढा-मेढा और महा-सा लकडीका दुकडा मिले, पॉलिंग किया हुआ चिकना और सुन्दर न मिले, तो भी वही तारनेवाला है। वढईके कारखानेमे वहत-से विदया चिकने

और वेल-चूटेवार दुकडे पडे होंगे, परन्तु वे तो है कारखानेमें और वह यहाँ समुद्रमें इव रहा है। अतएव वह वेढंगा लकडीका दुकडा ही उसका तारक है, उसीको उसे पकड़ लेना चाहिए। इसी तरह जो सेवा मुझे प्राप्त हो गयी है, वह गाण मालम होनेपर भी मेर कामकी है। उसीमें मग्न हो जाना मुझे जोभा देता है। उसीमें मेरा उद्घार है। यदि मैं दूसरी सेवा खोजनेके चक्करमें पड़ूँगा, तो पहली सेवा भी जायगी और दूसरी भी। इससे मनुष्य सेवा-वृक्तिसे ही दूर भटक जाता है। अत स्वधर्मस्प कर्तव्यमें ही हमें मग्न रहना चाहिए।

जय हम रचधर्ममें मग्न रहने लगते हैं, तो रजोगुण फीका पड़ जाता है, क्योंकि तब चित्त एकाम्र होता है। वह स्वधर्म छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, इससे चंचल रजोगुणका सारा जोर ही ढीला पड़ जाता है। नदी जब गांत और गहरी होती है, तो कितना ही पानी उममे बढ़ आये, तो भी वह उसे अपने पेटमें समा लेती है। इसी तरह ग्वयमें रूपी नदी मनुष्यका सारा वल, सारा बेग, सारी शक्ति अपने भीतर समा ले सकती है। रबधर्ममें जितनी शक्ति लगाओंगे, उतनी कम ही है। रबधर्ममें आप सब शक्ति लगा वेगे, तो फिर रजोगुणकी वाड-धूप करनेवाली वृत्ति समाप्त हो जायगी। टगेगा, मानो आपने चंचलताका मुँह ही कुचल विद्या। यह रीति है रजोगुणको जीतनेकी।

### ( ८० ) सत्त्वगुण और उसका उपाय

अव रहा सत्त्वगुण । इससे वहुत सॅमलकर रहना चाहिए । इससे आत्माको अलग कैसे करे ? वडे सूक्ष्म विचारकी यह वात है । सत्त्व-गुणको एकवम निर्मूल नहीं करना है । रजन्तमका तो पूर्ण उच्छेट ही करना पडता है, परतु सत्त्वगुणकी भूमिका कुछ अलग है । जब बहुत भीड़ इकट्टी हो गयी हो और उसे तितर-वितर करना हो, तो सिपाहियोंको हुक्म दिया जाता है कि कमरके उपर नहीं, पॉवर्की तरफ गोलियाँ चलाओं । इससे मनुष्य मरता नहीं, घायल हो जाता है । इसी तरह सत्त्वगुणको घायल कर देना है, मार नहीं डालना है।

रजोगुण और तमोगुणके चले जानेपर शुद्ध सत्त्वगुण रह जाता है। जयतक हमारा शरीर कायम हे, तयतक हमे किसी-न-किसी भूमिकामें रहना ही पडेगा। तो फिर रज-तमके चले जानेपर जो सत्त्वगुण रहेगा, उससे अलग रहनेका अर्थ क्या है ?

जब नत्त्वगुणका अभिमान हो जाता हे, तब वह आत्माको अपने ग्रद्ध स्वरूपसे नीचे खीच लाता है। लाल्टेनका प्रकाश स्वच्छ म्पमे बाटर फैलाना हो, तो उसके अन्टरका सारा काजल पोछ ही देना पडता है, परन्तु यदि कॉचपर घृष्ठ जम गयी हो,तो वह भी घो डालनी पडती है। इसी तरह आत्माकी प्रभाके आसपास जो तमोगुण-रपी काजल जमा रहता हे, उसे अन्छी तरह दूर कर डालना चाहिए। उसके वाट रजोगुणरूपी घृटको भी साफ कर देना है। इस तरह जब नमोगुणको वो उाला, रजोगुणको साफ कर डाला, तो अब सत्त्वगुणरूपी कॉच वाकी रह गया। इस सत्त्वगुणको भी दूर दरनेका अर्थ क्या यह है कि हम वॉचको भी फोड डाले १ नहीं। यदि वॉच ही फोड डालेगे, तो फिर प्रवाशका कार्य नहीं होगा। प्योतिका प्रकाश फैलानेके छिए कॉचनी तो जरूरत रहेगी ही। अत इस शद्व चमकवार कॉचको फोडे तो नती, परन्तु एक ऐसा छोटा-सा कागजका दुकडा उसके सामने जरूर लगा है, जिससे ऑस्ट्रे चकाचोध न हो जाया। जरूरत सिर्फ ऑखोको चकाचौय न होने देनेकी है। सत्त्वगुणपर विजय पानेका अर्थ यह है कि उसके प्रति हमारा अभिमान, हमारी आसक्ति हट जाय। मत्त्वगुणसे काम तो ले हेना है, परन्तु सावधानीसे और युक्ति-से। सत्त्वराणको निरहंकारी वना देना चाहिए।

इस सत्त्वगुणके अहंकारको जीता कैसे जाय १ इसका एक उपाय है। सत्त्वगुणको हम अपने अन्दर रिथर कर है। सातत्यसे उसका अभिमान चला जाता है। सत्त्वगुण-क्रमोंको ही हम सतत करते रहे। उसे अपना स्वभाव ही बना है। सत्त्वगुण हमारे यहाँ घडीभरके लिए आया हुआ मेहमान ही नहीं रहे, बल्कि वह घरका आदमी वन जाय। जो किया कभी-कभी हमसे होती है, उसका हमे अभिमान होता

है। मीते हम रोज है, परन्तु उसकी चर्चा दूसरोसे नहीं करते। लेकिन जय किसी वीमारको पन्ट्रह दिन नीट न आयी हो और फिर जरा-मी नीट लगी हो। तो वह सबसे कहना है—"कल नो भाई, जरा अपनी लगी थी।" उसे वह बात महत्त्वपूर्ण माल्म होती है। इसमें भी अच्छा उटाहरण हम इवामोच्ह्वाम कियाका ले सकते हैं। मॉस हम चौबीमो घंटे लेते हैं, परन्तु हर किसीसे उमका जिक नहीं करते। कोई यह बीग नहीं मारता कि "में एक सॉस लेनेवाला प्राणी हूं।" हरहारसे फेका तिनका चिट गंगामें वहता-बहता डेट हजार मील दूर कलकत्तामें पहुच जाय, तो क्या वह उमपर गर्व करेगा ? वह तो बाराके माथ महज-रूपसे बहता चला आया। परन्तु चिट कोई बाटकी उल्टी धारामें वस-बीस हाथ तेर आया, तो वह कितनी शेखी बघारेगा। माराश बह कि जो बात रदासाविक है, उसका हमें अहकार नहीं माल्म होता।

कोई अच्छा काम हमारे हायसे हो जाता है, तो हमे उसका अभि-मान माऌम होता है। क्यों <sup>१</sup> इसिंछण कि यह बात सहजरूपसे नहीं हुई। मुन्नाके हायसे कोई काम अच्छा हो जाय, तो माँ उमकी पीठ टोकती है। बरना यो तो सॉकी छड़ीसे ही हमेशा उसकी पीठकी भेट होती है। रातके घने अन्धकारमे एकआध जुगनू हो, तो फिर देखिये उसकी ऐंठ<sup>।</sup> वह एकवारगी अपनी सारी चमक नहीं दिखाता । वीचमे छक-छक करता है, फिर रुकता है, फिर छक्क-छक करता है । यह प्रकाश-की ऑसमिचोनी खेलता है। परन्तु उमका प्रकाश यदि सतत रहने लगे, तो फिर उमकी ऐंठ नहीं रहेगी। सातत्वके कारण विशेषता माऌम नहीं होती। इस तरह सत्त्वगुण यदि हमारी कियाओं में सतत प्रकट होने छंग, तो फिर वह हमारा रवभाव ही हो जायगा। सिहको अपने गार्यका अभिमान नहीं रहता, वल्कि भान भी नहीं रहता। इसी तरह अपनी सात्त्रिक वृत्तिको इननी सहज हो जाने वो कि हमे उन्तकी रमृति भी न होने पाये। प्रकाश देना सूर्यकी नैसर्गिक किया है। उसका सूर्य-को कोई अभिमान नहीं रहता। उसके छिए यदि कोई सूर्यको मान-पत्र देने जाय, तो वह कहेगा—"इसमे मैंने विशेष क्या किया ? में प्रकाश

देता हूँ, तो अधिक क्या करता हूँ १ प्रकाश देना ही तो मेरा जीवन है। प्रकाश न दूँ, तो मे मर जाऊँगा। में दूसरी कोई चीज ही नहीं जानता।" ऐसी ही स्थिति सान्त्रिक मनुष्यकी हो जानी चाहिए। सान्त्रिक गुण उसके रोम-रोममे भिट जाना चाहिए। सन्त्रगुणका ऐसा स्वभाव ही वन जाय, तो हमे उसका अभिमान न होगा। सन्त्रगुणको निरतेज करनेकी उसे जीतनेकी यह एक युक्ति हुई।

दूसरी युक्ति है, सत्त्वगुणकी आसिक्तिक छोड देना। अहंकार और आसिक्त, ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ है। यह भेद जरा सूक्ष्म है। दृष्टातसे जल्दी समझमें आ जायगा। सत्त्वगुणका अहंकार चछा जानेपर भी आसिक्त रह जाती है। द्वासोच्छ्वासका ही उदाहरण छे। सॉस छेनेका अभिमान तो नहीं होता, परन्तु उसमें यड़ी आसिक्त रहती है। यदि कहों कि पाँच मिनटतक सॉस रोके रहों, तो नहीं वनता। नाकको द्वासोच्छ्वासका अभिमान भछे ही न हो, परन्तु वह हवा वरावर छेती रहती है। सुकरातकी एक मजेदार कहानी है। उसकी नाक थी चपटी। अत छोग उसे देखकर हँसा करते, परन्तु हँसोड सुकरात कहता—"मेरी नाक सवसे सुन्दर है। जिस नाकके नासापुट बड़े हो, वह भरपूर हवा छे सकती है और इसिक्ट वही सबसे सुन्दर है। जर अभिमान तो नहीं, पर आसिक्त है। सत्त्वगुणोंके प्रति इसी तरह आसिक्त हो जाती है। जैसे भूत-दया। यह गुण अत्यन्त उपयोगी है, परन्तु उसकी भी आसिक्त है रह सके, ऐसा होना चाहिए। भूत-दया तो आवश्यक है, परन्तु उसकी आसिक्त न होनी चाहिए।

संत लोग इस सत्त्वगुणकी ही वटीलत दूसरोके मार्ग-दर्शक वनते हैं। उनकी देह भूतदयाके कारण सार्वजनिक हो जाती है। मिक्खयाँ जिस प्रकार गुड़की भेलीको ढाँक लेती है, उसी प्रकार सारी दुनिया संतोपर अपने प्रेमकी चादर ओढ़ाती है। सतोके अन्दर प्रेमका इतना प्रकर्ष हो जाता है कि सारा विज्य उनसे प्रेम करने लगता है। सत अपनी देहकी आसक्ति छोड देते हैं, अत. सारे ससारकी आसक्ति उनमे हो जाती है। सारी दुनिया उनके गरीरकी चिन्ता करने लगती है। परन्तु यह आसक्ति भी संतोका दूर करनी चाहिए। यह जा संसारका प्रेम हे, यह जो महान् फल है, उनसे भो आत्माको पृथक् करना चाहिए। मैं कोई विशेष व्यक्ति हं—ऐसा उन्हें कभी न लगना चाहिए। इस तरह सन्त्रगुणको गरीरमें पचा डालना चाहिए।

पहले अहंकारको जीतो, फिर आमक्तिको। सातत्यसं अहंकार जीत लिया जायगा आर फलामिका छाड़कर मत्त्वगुणसे प्राप्त फलको भी ईंग्वरार्पण करनेसे आसक्तिपर विजय प्राप्त की जा सकती है। जीवनमे जब सत्त्वगुण स्थिर हो जाता है, तो कभी सिद्विके रूपमे आर कभी कोर्तिके रूपमे फल सामने आता है। परन्तु उस फलका भा तुच्छ मानियं। आमका पेंड़ अपना एक भी फल खुँट नहीं खाता। फल कितना हो बढिया हा, कितना ही मीठा हो, कितना ही रसीला तो, पर खानेको अपे हा न खाना ही उस मधुरतर छगता है। उपभागकी अपेक्षा त्याग अविक मधुर है। धर्मराजने जीवनके सार पुण्यके सार-स्वहार स्वर्ग-सुबह्दपी फलको भी अन्तमे ठुकरा दिया। जीवनके सार त्यागापर उन्हाने कलग चढा दिया। उन मधुर फ्लोको चखनेका उन्हें अधिकार था, परन्तु यदि वे उन्हें चख छेत, तो सब ग्वाहा हो जाता। 'बाणे पुण्ये मत्येखांक विशान्त' यह चक्र फिर उनके पीछे लग जाता। धर्मराजका कितना महान् यह त्याग । यह सदेव मेरी ऑपाके सामने खडा रहता है। इस तरह सत्त्वगुणके सतत आचरण-द्वारा उमके अहंकारको जीत लेना चाहिए। तटस्थ रहकर सब पल ईब्बरको सोपकर उसकी आसक्तिसे छुट जाना चाहिए। तब कह सकते है कि सत्त्वगुणपर विजय प्राप्त हो गयी।

#### (८१) अन्तिम वात आत्मज्ञान और भक्तिका आश्रय

अत्र अिन्तम वात । भले हो आप सत्त्वगुगो हो जाइये, अहकारको जीत लीजिये, फलामिकको भी छोड दीजिये, फिर भी जवतक यह शरीर चिपटा है, तवतक वीच-वीचमे रज-तमके हमले होते ही रहेगे। थोड़ी देरके लिए हमे ऐसा लगा भी कि हमने इन गुणोको जीत लिया, तो भी वे किर-फिर जार मारेगे। अतः सतत जायत रहना चाहिए। समुद्रका पानो वेगसे भोतर घुतकर जिस तरह वड़ो खाडियाँ वना लेता है, उता तरह रज-तमके जारदार प्रगाह हमारो मनाभूमिमे प्रविट होकर खाडियाँ वना लेते हैं। अन जरा भी छिद्र न रहने दीजिये। पक्का इंग्जाम ओर पहरा रिविये। चाहे किननो ही साव-धानी, दक्षता रिविये, जवतक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्म-दर्शन नहीं हो गया है, तवतक खतरा हो समिश्चिये। अत जैसे भो हो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लोजिये।

अत्म-ज्ञान कोरी जायितकी कसरतसे नहीं होगा। तो फिर होगा कैसे १ क्या अभ्याससे १ नहीं, उसका एक ही उपाय है। वह है— 'सच्चे हृदयसे, हार्टिक व्याकुछतासे भगवान्की भक्ति करना।' आप रज ओर तम गुगंको जोतेंगे, सन्त्रगुणको न्थिर करके उसकी फछासिक भो छाड देगे, परन्तु इतनेसे भा काम नहीं चछेगा। ज्यतक आत्म-ज्ञान नहीं हुआ है, तवतक काम चछनेत्राछा नहीं। अत अन्तमें भगवत्रुपा चाहिए ही। सची हार्टिक भक्तिके द्वारा उसकी छपाका पात्र वनना चाहिए। इसके सिवा मुझे दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। इस अध्यायके अन्तमें अर्जुनने यहो प्रअपूछा है ओर भगवान्ते उत्तर दिया है—''अत्यन्त एकाय मनसे निक्कामभावसे मेरी भक्ति करों, मेरो सेपा करो। जो इस प्रकार मेरो सेपा करता है, वह मायाके उस पार जा सकना है, नहीं तो इस गहन मायाको तरा नहीं जा सकता।' यह भक्तिका सरछ उपाय है। उसके छिए यह एक ही मार्ग है।

रविवार, २२-५-1३२

# पंद्रहवाँ अध्याय

# (८२) प्रयत्न-मार्गसे मक्ति भिन्न नहीं

आज एक अर्थमें हम गीताके छोरपर आ पहुचे हैं। पन्ट्रहवे अअथ्यायमें सब विचारोजी परिपूर्णता हो गयी है। सोछहवॉ आर सत्त्रहवॉ अथ्याय परिशिष्टरूप है, अठारहवॉ उपसंहार है। यही कारण है कि भगवान्ते इस अथ्यायके अन्तमें इसे 'शास्त्र' संज्ञा दी है।

#### इति गुह्यतम शास्त्रमिटमुत्रत मयाऽनय ।

— ऐसा अन्तमे भगवान्ते कहा है। यह इसिकण नहीं कि यह अन्तिम अध्याय है, विलेक इसिकण कि अवतक जीवनके जो बाम्ब, जो सिद्धात वताये, उनकी परिपूर्णता इस अध्यायमें की गयी है। इस अध्यायमें परमार्थ पूरा हो गया। वेदोका सम्पूर्ण सार इसमें आ गया। परमार्थकी चेतना मनुष्यमें उत्पन्न कर देना ही वेदोका कार्य है। वह इस अध्यायमें किया गया है, अत इसे 'वेदका सार' यह गौरवपूर्ण पदवी मिळी है।

तेरहवे अध्यायमे हमने देहसे आत्माको अलग करनेकी आव-ज्यकता देखी। चौदहवेमे तत्संबंधी प्रयक्षवादकी थोडी छानधीन की। रजोगुण और तमोगुणका नियहपूर्वक त्याग करे, सत्त्वगुणका विकास करके उसकी आसक्तिको जीत हे, उसके पहका त्याग करे— इस तरह यह प्रयत्न करना है। अन्तमे कहा गया कि इन प्रयत्नोके सोछहो आने सफल होनेके लिए आत्म-ज्ञानकी आवज्यकता है आर आत्म-ज्ञान विना भक्तिके सभव नहीं।

परन्तु भक्ति-मार्ग प्रयत्न-मार्गसे भिन्न नहीं है। यही सृचित करनेके छिए इस पन्द्रहवे अध्यायके आरंभमे ही ससारको एक महान् वृक्षकी उपमा दी गयी है। इस वृक्षमे त्रिगुणोसे पोपित प्रचंड शाखाएँ फूटी है। आरंभमे ही यह कह दिया है कि अनासिक्त और वैराग्यरूपी शक्षोसे इस वृक्षको काटना चाहिए। स्पष्ट है कि पिछले अध्यायमे जो सायन-मार्ग

वताया गया है, वही फिर आरंभमे यहाँ दुहराया गया है। रज-तमको मिटाना ओर सत्त्वगुणकी पुष्टिद्वारा अपना विकास कर छेना है। एक काम विनागक है, दूसरा विधायक । दोनोको मिलाकर मार्ग एक ही होता है । घास-फूम काटना ओर बीज बोना—डोनो एक ही कियाके टो अंग है। वेसी ही यह वात हे। रामायणमे रावण, क्रंभकर्ण ओर विभीपण, ये तीन भाई है। छंभकर्ण तमीगुण हे, रावण रजीगुण हे, विभोषण सत्त्वराण है। हमारे शरीरसे इन तीनोकी रामायण रची जा रही है। इस रामायणमे रावण और कुंभकर्णका नो नाज ही विहित है। रहा केवल विभीपण-तत्त्व। यदि वह हरिचरण-शरण हो जाय, तो उन्नतिका सायक और पोपक हो सकेगा। इसिंहए वह अपनाने जेमा है। हमने चौदहवे अध्यायमे इस चीजको समझ छिया है। इस पद्रहवे अध्यायके आरंभमे किर वही बात आयी है। सत्त्व-रज-तमसे भरे मसारको असंगरूपी शस्त्रसे छेट डाला। रज-तमका निरोध करो। सत्त्रगुणका विकास करके पवित्र बनो और उसकी आसक्तिको जीतकर अलिप्त रहो। कमलका यह आदर्भ भगवद्गीता प्रस्तुत कर रही है। भारतीय संस्कृतिमे जीवनकी आदर्श वरतुओकी, उत्तमोत्तम वरतुओ-की कमल्से उपमा टी गयी है। कमल भारतीय संस्कृतिका प्रतीक है। **उत्तमोत्तम विचार प्रकट करनेका चिह्न कमल है ।** कमल स्वच्छ और पवित्र होकर भी अलिप्त रहता है। पवित्रता और अलिप्तता, ऐसी दुहरी जिक्त कमलमें है। भगवानके भिन्न-भिन्न अवयवोकी कमल्से उपमा देते है। नेत्र-कमल, पट-कमल, कर-कमल, मुख-कमल, नाभि-कमल, हृदय-क्रमल, जिर्-कमल आदि उपमाओं के द्वारा यह भाव हमारे हृदयमे अंकित किया है कि सर्वत्र सोटर्य और पाविज्यके साथ ही अलिप्तता है।

पिछले अध्यायमे वतायी सावनाको पूर्णतापर पहुँचानेके लिए यह अध्याय लिखा गया है। प्रयक्षमे जब आत्म-ज्ञान और भक्ति मिल जाय, तो फिर पूर्णता आ जायगी। भक्ति प्रयत्न-मार्गका ही एक भाग है। आत्म-ज्ञान और भक्ति उसी साधनाके अग है। वेदोमें ऋपि कहते हैं—

#### यो जागार त ऋचः कामयन्ते , यो जागार तमु सामानि यन्ति ।

"जो जाग्रत रहते हैं, उनसे वेट प्रेम करते हैं, उनसे भेट करने के लिए वे आते हैं।" अर्थात जो जाग्रत है, उसके पाम वेटनारायण आते हैं। उसके पास जान आता है, भिक्त आती है। प्रयव-मार्गसे जान और भिक्त पृथक नहीं हैं। इस अध्यायमे यही दिग्राना है कि ये टोनो तत्त्व प्रयत्नमे सधुरता लानेवाले हैं। अत एकानिवत्तसे भित्त-ज्ञानका यह रवस्त्प श्रवण कीजिये।

## (८३) भक्तिसे प्रयत्न सुकर होता है

मै जीवनके दुरुडे नहीं कर सकता। कर्म, ज्ञान, और भक्तिकों मैं पृथक्-पृथक् नहीं कर सकता, न ये पृथक् हैं ही। उदाहरणके लिए इस जेलके रमाईके कामको ही देखिये। पाँच-सात मा मनुष्यांकी रमोई वनानेका काम अपतेमेसे कुछ होग करते है। यांड इनमें कोई ऐसा मनुष्य हो, जो रसोई बनानेका ठीक-ठीक ज्ञान न रखता हो, तो वह रसे ई विगाड देगा । रोटियाँ कची रह जायँगी या जल जायँगी । परंतु यहाँ हम वह मानकर चलें कि रसोई वनानेका उत्तम ज्ञान है, फिर भी यांव उस व्यक्तिके हृत्यमे उस कर्मके प्रति प्रेम न हो भातिका भाव न हो, ये रोटियाँ मेरे भाइयोको अर्थात् नारायणको ही मिलनेवाली हैं, इन्हें अच्छी तरह वेलना और मेकना चाहिए, यह प्रभुक्ती सेवा है-ऐमा भाव उसके हृदयमे न हो, तो पूर्वोत्त ज्ञान रहनेपर भी वह इस कामके लिए जपयुक्त नहीं सिद्ध होगा। इस रसोई-कामके लिए जैसे ज्ञान आवश्यक है, वेसे ही प्रेम भी। भक्ति-तत्त्वका रस हृत्यमे न हो, तो रसोई सरस नहीं वन सकती। इसीलिए तो विना मॉकी रसोई पीकी रहती है। मॉके सिवा कीन इस दासको इतनी आरथासे, प्रेम-भारसे वरेगा <sup>१</sup> पिर इसके लिए तपरया भी चाहिए। ताप सहन किये विना, कप्र उठाये विना यह काम होगा वैसे ? इससे यह सिद्ध होता है कि विसी भी कामको सफ्छ वनानेके छिए प्रेम, ज्ञान और कर्म-तीनो चीजोभी जरूरत है। जीवनके सारे कम इन तीन गुणोपर खड़े है। तिपाईका यदि एक पॉय भी टूट जाय, तो यह खड़ी नहीं रह सकती। तीनो पॉय चाहिए। उसके नाममे ही उसका रूप निहित है। यही हाल जीवनका है। ज्ञान, भक्ति आर कमें अर्थात् श्रम-सातत्य, ये जीवनके तीन पॉय है। इन तीनो सभोपर जीवनरूपी द्वारका खड़ी करनी है। ये तीन पॉय मिलाकर एक ही वरतु वनती है। इसपर तिपाईका दृष्टात अक्षरश. लागू हाता है। तकके द्वारा भले ही आप भक्ति, ज्ञान और कर्मको पृथक मानिये, परन्तु प्रत्यक्ष रूपसे इन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता। तीनो मिलकर एक ही विशाल वस्तु वनती है।

ऐसा होनेपर भी यह वात नहीं कि भक्तिमें विशेप गुण न हो। किसी भी कर्ममे जब भक्ति-तत्त्व मिलेगा, तभी वह सुलभ लगेगा। 'सुलभ लगते' का अर्थ यह नहीं कि कट होगे ही नहीं। उसका अर्थ यही है कि वे कप्ट 'कप्ट' नहीं माल्स होगे, उलटे आनक्रप माल्स होगे। जूल फूल जैसे प्रतीत होगे। भक्तिमार्ग सरल है, इसका तात्पर्य भी क्या है ? यही कि भक्ति-भावके कारण कर्मका वोझ नहीं माछम होता। कमकी कठिनता चली जाता है। कितना हो कर्म करो, वह न किये-सा माञ्चम हाता है। भगवान् ईसामसीह एक जगह कहते है-"यदि तू उपवास करता है, ता चेहरेपर उपवासके चिह न दिखने चाहिए, बल्कि गालापर सुगन्धित पदार्थ लगे हो, ऐसा चेहरा प्रभु-ल्ळित आर आनन्दित दीखना चाहिए। उपवाससे कष्ट हो रहा है, ऐसा न दिखना चाहिए।" साराश यह कि वृत्ति इतनी भक्तिमय, तल्लीन हो जानी चाहिए कि कप्ट भूल जायं। हम कहते है न कि "फ्लॉ बहादुर, देश-भक्तं हॅमते-हॅसते फॉसीपर चढ़ गया। सुधन्वा तेलकी कढाईमे हॅस रहा था। सुँहसे कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविदकी ध्वनि निकल रही थी।" इसका इतना ही अर्थ है कि अपार कट आ पड़नेपर भी भक्तिके प्रभावसे वे कुछ भी न माछ्म हुए । पानीपर पड़ी हुई नावको धकेलना कठिन नहीं है, परन्तु यदि उसीको धर्तीपरसे, चटानोपरसे खीचकर है जाना हो, तो कितनी मेहनत पड़ेगी ? नावके

नीचे यदि पानी होगा, तो हम सहज ही तर जायँग। इसी तरह हमारी जीवन-नोकाके नीचे यदि भित्त हुपी पानी होगा, तो वह आनंदसे खेबी जा मकेगी। परंतु यदि जीवन हुष्क होगा, राम्तमे रेत पड़ी होगी, कंकड-पत्थर होगे, राइडे-राई होगी, तो इम नोकाको खीचकर छेजाना वडा विकट काम हो जावगा। भित्त-तत्त्व हमारी जीवन-नोकाको पानीकी तरह मुल्भता प्राप्त करा देना है।

भित्त-मार्गसं साधनामं गुल्भता आं जाती है, परंतु आत्मजानके विना सटाके लिए त्रिगुणोंके उस पार जानेकी आजा नहीं। तो फिर आत्म-जानके लिए साधन क्या १ यही कि मत्त्व-सातत्यसे मत्त्वगुणको आत्मसात् करके उसका अहंकार और भित्तके द्वारा उसके पलकी आसक्ति जीतनेका प्रयत्न । इस साधनाके द्वारा सतत, अखंड प्रयत्न करते हुए एक दिन आत्मदर्जन हो जायगा। तवतक हमारे प्रयत्नका अंत नहीं आ सकता। यह परम पुन्पार्थकी वात है। आत्मदर्जन कोई हॅमीखेल नहीं है। रामते चलते यो ही आत्मदर्जन हो जायगा—ऐसा नहीं है। उसके लिए सतत प्रयत्नकी धारा वहानी होगी। परमार्थ-मार्गकी जर्त ही यह है कि ''मैं निराजाको तिलमात्र जगह न दूँ। क्षणमर भी में निराज होकर न वेटूँ।' इसके सिवा परमार्थका दूसरा साथन नहीं है। कभी-कभी साथक यक जाता है और कहने लगता है—

तुव कारन तप सयम किंग्या कहां कहाँ छा कींजे।

"भगवन, में तुम्हारे छिए कहाँतक तप करता रहूं ?" परंतु यह कहना गोण है। तप और मंत्रमका हम इतना अभ्यास कर छे कि वे हमारा स्वभाव ही वन जावें। 'कहाँतक साधन करते रहें', यह भाषा भक्तिमार्गमें जोभा नहीं देती। भक्ति कभी भी अधीर-भाव, निराजाभाव पेटा नहीं होने देगी। जी ऊवने जेसी कोई वात उसमें न होनी चाहिए। भिन्में उत्तरोत्तर उल्लास और उत्साह माछ्म होता रहे, इसके छिए बहुत मुन्दर विचार इस अध्यायमें वताया गया है।

## ( ८४ ) सेवाकी त्रिपुटि सेव्य, सेवक, सेवा-साधन

इस विश्वमे हमे अनत वरतुएँ दिखाई देती है। इनके तीन भाग करे। जब कोई भक्त सुबह उठता है, तो तीन ही चीजे उसकी ऑखों के सामने आती है । पहुछे उसका ध्यान भगवान्की तरफ जाता है । तब वह उनकी पूजाकी तैयारी करता है। मैं सेवक भक्त, वह सेव्य भग-वान्, स्वामी—ये दो चीजे उसके पास सदैव तैयार रहती है। अब रही वाकी सृष्टि, सो वह है उसकी पूजाका साधन्। फूछ, गंब, धूप-दीप इनके लिए यह सारी सृष्टि है। तीन ही चीजे है—सेवक भक्त, सेव्य . परमात्मा और सेवा-साधनके रूपमे यह सृष्टि। यही शिक्षा इस अथ्यायमे टी गयी है। परंतु जो सेवक किसी एक मूर्तिकी पूजा करता है, उसे सृष्टिके सब पटार्थ पूजाके साधन नहीं माऌम होते। वह वगीचेसे चार फूल तोडकर लाता है, कहीसे अगरवत्ती ले आता है। वह कुछ नैवेद्य लगा देता है। वह चुनकर, छॉटकर ही चीजे लेना चाहता है, परंतु पंद्रहवे अयायमे जो विज्ञाल सीख दी गयी है, उसमे यह चुनाव करनेकी जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तपरयाके साधन है, कमके साधन है. वे सव परमेश्वरकी सेवाके साधन है। उनमेसे कुछको हम फूल कहेगे, कुछको गंध और कुछको नैवेदा। इस तरह जितने भी कर्म है, उन सवको पूजा-द्रव्य वना देना है। ऐसी यह दृष्टि है। वस, संसारमे सिर्फ ये तीन ही चीजे है। गीता जिस वैराग्यमय साधन-मार्गको हमारे मनपर अंकित करना चाहती है, उसीको वह भक्तिमय रवरूप दे रही है। उसमेसे कर्मत्व हटा रही है और उसमे सुलभता ला रही है।

आश्रममे जब किसीको वहुत ज्याटा काम करना पडता है, तब उसके मनमे यह विचार ही कभी नहीं आता—'में ही क्यों ज्यादा काम कहूँ १ इस वातमें वड़ा सार है। पूजा करनेवालेको यिट टोकी जगह चार घंटे पूजा करनेको मिले, तो क्या वह उकताकर ऐसा कहेगा—''अरे राम, आज तो चार घटा पूजा करनी पड़ी।'' विल्क

उससे उसे अधिक ही आनंद मालम होगा। आश्रममें ऐसा अनुभव होता है। यही अनुभव हमें जीवनमें सर्वत्र होना चाहिए। जीवन सेवा-परायण हो जाना चाहिए। वह सेव्य पुरुषोत्तम, उसकी सेवाके लिए सदेव तत्पर में अक्षर-पुरुष है। 'अक्षर-पुरुष' का अर्थ है, वभी भी न थकतेवाला, मृष्टिके आरम्भसे लेकर सेवा वरनेवाला मनातन सेवक। जैसे हनुमान् रामके सामने सदेव हाथ जोडकर राडे ही हैं। उन्हें आल्ख्य वृतक नहीं गया है। दनुमानकी तरह ही चिरंजीव यह सेवक तत्पर खड़ा है।

णेसे आजन्म सेवकका ही नाम अक्षर-पुरुष है। 'परमात्मा' यह मंख्या जीवित है और मैं उसवा सेवक भी सदय कायम हूं। प्रभु कायम है, तो मैं भी कायम हूं। देखे, वह सेवा छेत हुए थकता है या में सेवा करता हुआ वह उसने उस अवतार छिये है, तो मेरे भी उस अवतार हुए हैं। वह राम हुआ तो मैं हनुमान, वह कृष्ण हुआ तो मैं उन्न । जितने उसके अवतार, उतने ही मेरे भी। ठगने दो ऐसी मीठी होड़ । परमेश्वरकी इस तरह युग-युग सेवा करनेवाला, कभी नाश न पानेवाला यह जीव अक्षर-पुरुष है। वह पुरुषोत्तम खामी ओर मैं उसका बंदा, सेवक। वह भावना एक-सी हदयमें रखनी चाहिए। और यह प्रतिक्षण वच्छनेवाली, अनंत रूपोसे सजनेवाली मृष्टि, इसे पृजा-सावन, सेवाका साधन वनाना है। प्रत्येक किया मानो पुरुषोत्तमकी पृजा ही है।

सेव्य परमात्मा—पुरुषोत्तम, सेवक जीव—अक्षर-पुरुष, परतु यह माधन-रूप मृष्टि कर है। इस 'क्षर' होनेमें वडा अर्थ है। सृष्टिका यह दूपण नहीं, भूषण है। इससे सृष्टिमें नित्य-नवीनता है। क्लके फूल आज काम नहीं दे सकते। वे निर्मालय हो गये। सृष्टि नाशवान् है, यह वडे भाग्यकी वात है। यह सेवाका वेभव है। रोज नवीन फूल सेवाके लिए तैयार मिलता है। उसी तरह मैं यह अरीर भो नया-नया धारण वरके परमेश्वरकी सेवा वर्षो। अपने साधनोकों मैं नित्य नवीन रूप दूंगा आर उन्हींसे उसकी पूजा कर्षो। इस नववरताके

कारण यह मोर्ट्य है। चहकी का जो आज है, वह वल नहीं। चंद्रका नित्य नया लावण्य है, दलके उस वर्धमान चन्द्रको देखकर कितना आनंद होता है। शंकरके ल्लाटपर उस द्वितीयाके चन्द्रकी ओमा प्रकट है। आमीके चंद्रमाका मोर्ट्य छुछ और ही होता है। उस दिन आक्षाश्रमे चुने-चुने मोती ही दिर्पाई देने हैं। पृणिमाको चंद्रमाके नेजने तारे नहीं दीराते। पृणिमाको परमेश्वरवा मुख-चंद्र दीयता है। अमावात्याका आनंद तो वडा गंभीर होता है। उस राश्मि क्तिनी नित्तत्य शाति छायी रहती है। चंद्रमाके जालिम प्रकाशके हट जानेसे छोटे-बढ़े अगणित तारे पृती आजादीसे खुलकर चमवते रहते हैं। अमावात्याको गवतंत्रता पृण्कपसे विलास वरती है। अपने तेजकी शान दिखानेवाला चंद्रमा आज वहाँ नहीं है। अपने प्रवाशवाता सूर्यसे वह आज एकस्प हो गया है। वह परमेश्वरमे मिल गया है। उस दिन मानो वह दिखाता है कि जीव खुद आत्मार्पण करके किस तरह संनारों जरा भी दुख न पहचाये। चट्ठका ग्वरूप क्षर हे, परिवर्तन-शाल है; परंतु वह भिन्न-भिन्न रूपमे आनद देता है।

मृधिकी जो नश्वरता है, वही उसकी अमरता है। मृधिवा हम हल्छल वह रहा है। यह रूप-गंगा याँव वहती न रहे, तो उमका एक डवरा वन जायगा। नहीका पानी असंटरूपसे वहता रहता है। वह सतत वहलता रहता है। एक वृंद गयी, दूसरी आयी। वह पानी जीवित रहता है। वन्तुमें जो आनंद मालम होता है, वह उनकी नवीनताले कारण। बीएम ऋतुमें परमात्माकों और तरहके फूल चढ़ाये जाते है। वर्षा ऋतुमें हरी-हरी दूव चढायी जाती है। जरद् ऋतुमें सुरस्य कमलके पुण्प चढाते है। तत्तत् ऋतु-काले द्भव पल-पुण्पासे भगयानकी पूजा की जाती है। इसीसे वह पूजा जगमग और नित्य त्रतन प्रतीत होती है। उससे जी नहीं उचता। छोटे वच्चेको जब 'क' लिखकर कहते हैं कि "इसपर हाथ फेरो, इसे मोटा बनाओ", तो यह किया उसे खता देनेवाली मालम होती है। हह समझ नहीं पाता कि इस मोटा क्यों बनाया जाता है। वह पैसल आड़ी करके उसे जल्ही

मोटा वना देता है। परन्तु फिर वह नये अक्षरोको, उनके समुदायको देखता है। तरह-तरहकी पुरतके पढने लगता है। साहित्यिक नानाविध सुमन-मालाका अनुभव उसे होता है, तव उसे अपार आनद माल्स होता है। यही वात सेवा-प्रांतकी है। साधनोकी नित्य नवीनतासे सेवा- जी उमंग बढ़ती है। सेवा-वृत्तिका विकास होता है।

सिंटिकी यह नइवरता नित्य नये पुष्प खिला रही है। गाँवके निकट इसकान है, इसीसे गाँव रमणीक माल्म होता है। पुराने छोग जा रहे है, नये वालक जन्म ले रहे है। मृष्टि नित्य नवीन वह रही है। वाहरका वह इमशान यदि मिटा दोगे, तो वह घरमे आकर वैठ जायगा। तुम ऋव उठोगे उन्हीं-उन व्यक्तियोको रोज-रोज देखकर। गिमें योमें पर्सी पड़ती है। पृथ्वी तपती है, परन्तु इससे तुम घवराओ नहीं। यह रूप वटल जायगा। वर्षाका सुख छेनेके लिए यह तपन आवज्यक है। यदि जमीन खूच तपी न होगी, तो पानी वरसते ही कीचड हो जायगा। फिर तृण-धान्य उसमे नहीं सजने पायेगे। मै एक वार गर्मियोमे घूम रहा था। सिर तप रहा था। वडा आनट आ रहा था। एक मित्रने मुझसे कहा—"सिर गरम हो जायगा, तो तकलीफ होगी।" मैने कहा-"नीचे जमीन भी तो तप रही है। इस मिट्टीके पुतलेको भी जरा तपने हो।" अहा—इधर रिार तपा हुआ हो, उधर पानीकी फुहारे पडने लगे—तो कैसा आनन्द होता है। परन्तु जो गर्मियोमे तपता नही, यह पानी वरसनेपर भी अपनी पुरतकमे सिर घुसाकर वैटा रहेगा। अपने कमरेमे, उस कब्रमे ही घुसा रहेगा। वाहरके इस विज्ञाल अभिषेक-पात्रके नीचे खडा रहकर आनंदसे नाचेगा नहीं, परन्तु हमारे वे महर्षि मनु वडे रसिक और सृष्टि-भेमी थे। वे स्मृतिमे छिखते है—"जव पानी वरसने छगे, तो छुट्टी कर हो।" जव वर्षा हो रही हो, तो क्या आश्रममे वैठे पाठ घोखते रहे ? वर्षामे तो नाचना-गाना चाहिए। सृष्टिसे एकरूपता रथापित करनी चाहिए। वर्षामे पृथ्वी और आकाश एक-दूसरेसे मिलते है। यह भन्य दृज्य कितना आनंदवायी होता है-यह सृष्टि स्वत हमे शिक्षा दे रही है।

माराश, मृष्टिकी क्षरता, नश्वरताका अर्थ है—साधनोकी नवी-नता। इस तरह यह नव-नव-प्रसवा सावनदात्री मृष्टि, कमर कसकर सेवाके लिए राडा सनातन सेवक और यह मेव्य परमात्मा। अव चलने दो खेल। वह परम पुन्य पुरुषोत्तम नवे-नवे विचित्र सेवा-माधन देकर मुझसे प्रेमम्लक सेवा ले रहा है। नाना प्रकारके साधन देकर वह मुझे गिला रहा है। मुझसे तरह-नरहके प्रयोग करा रहा है। यह हमें जीवनमें ऐसी दृष्टि आ जाय, तो कितना आनंद मिले।

### (८५) अहगून्य मेवाका ही अर्थ भक्ति

गीता चाहती है कि हमारी प्रत्यंक कृति भक्तिमय हो। हम जो घडी, आय-घडी ईंग्यरकी पूजा करते हैं, सो तो ठीक ही है। सुवह-जाम जब सुन्दर सूर्य-प्रभा अपना रङ्ग छिटकाती है, तब चित्तको स्थिर करके घंटा, आध-घटा संसारको भूल जाना और अनंतका चितन करना उत्तम विचार है। इस सदाचारको कभी न छोडना चाहिए। परन्तु गीताको इतनेसे संतोप नहीं है। सुबहसे शामतककी सारी क्रियाएँ भगवानकी पुजाके हिए होनी चाहिए। नहाते, खाते, सफाई करते उसका न्मरण रहना चाहिए। झाडते समय यह भावना होनी चाहिए कि मे अपने प्रमु, अपने जीवन-देवका ऑगन साफ कर रहा हूं । हमारे समम्त कर्म इस तरह पूजा-कर्म हो जाने चाहिए। यदि यह दृष्टि आ जाय तो फिर देखियेगा, जापके व्यवहारमे कितना अंतर पड जाता है। हम किननी मात्रधानीसे पूजाके छिए फूछ चुनते हैं, उन्हें जतनसे डिछया-में नॅभाटकर रखते हैं, वे देव न जायँ, दुचल न जायँ, दुम्हला न जायँ, इसका कितना ऱ्यान रखते हैं ? कहीं मिलन न हो जायँ, इस खयालसे उन्हें नाकके पास नहीं छे जाते। यही दृष्टि, यही भावना हमारे जीवनके प्रतिदिनके कर्मोंमे हो जानी चाहिए। अपने इस गाँवमे मेरे पडोनीके रूपमे मेरा नारायण, मेरा प्रभु ही तो रम रहा है। इस गॉबनो मे साप-सुथरा, निर्मे छ रखूँगा। गीता हमे यह दृष्टि देना चाहती है। हमार सभी कमें प्रभु-पूजा ही हो जार्य, इस वानका गीताको वडा गाँक

है। गीता जैसे प्रंथराजको घडी, आध-घडीकी प्जासे समायान नहीं। सारा जीवन हरिमय होना चाहिए, प्जारूप होना चाटिए, यह गीताकी उत्कट इच्छा है।

गीता पुरुपोत्तम-योग वताकर कर्ममय जीवनको पूर्णतापर पर्हचाती है। वह सेव्य पुरुपोत्तम, में उसका सेवक और सेवाके सावनरूप यह सारी मृष्टि—यिव इस वातका वशन हमें एक वार हो जाय, तो फिर और क्या चाहिए ? तुकाराम कह रहे हैं—

हो गया दर्शन तो कराँगा सेवा। ओर ऊछ नहीं, चाहुँ प्रभो॥\*

फिर तो अखड सेवा ही होती रहेगी। तव भे जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। मै—मेरापन सब पुछ जायगा, जो होगा सब परमात्माक छिए। पर-हिताथ जीनेके सिवा दूसरा विषय ही नहीं रहेगा। गीता वार-वार यहो कह रही हे कि मै अपनेपनमेसे मैं-पनका निकालकर हिरपरायण जीवन वनाऊँ, भक्तिमय जीवन रचूँ। सेव्य परमात्मा, मै सेवक और सावनरूप यह सृष्टि । परिमहका नाम ही कहाँ रहा १ जीवनमें अब किसी वातकी चिंता ही नहीं रही।

(८६) ज्ञान-लक्षण में पुरुष, वह पुरुष, वह भी पुरुष

अवतक हमने देखा कि इस तरह कर्ममें भक्तिका योग करना चाहिए, परन्तु उसमें ज्ञान भी चाहिए, नहीं तो गीताको संतोप न होगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ये तीनों चीजे भिन्न-भिन्न हैं, केवल वोलनेके लिए हम भिन्न-भिन्न भाषा वोलते हैं। कर्मका अर्थ ही है भक्ति। भिन्ति कोई अलगसे लाकर कर्ममें मिलानी नहीं पडती। यही वात ज्ञानकी है। यह ज्ञान मिलेगा कैसे १ गीता कहती है—"सर्वत्र पुरुप-दर्शनसे।" तुम सेवा करनेवाले सनातन सेवक—तुम संवा-पुरुप,

झालिया दर्शन करीन मी सेवा ।
 आणिक कार्रा देवा न छने दुजे ॥

वह पुरुपोत्तम सेन्य पुरुप ओर नानारूपधारिणी, नानासायनदायिनी, प्रवाहमत्री वत सृष्टि, वह भी पुरुप ही !

ऐसी इटि रखनेका अर्थ क्या ? सर्वत्र त्रुटिरहित निर्मल सेवा-भाव रत्वना । तुम्हारे पेरको चपल चर्र-चूवन रहा है, जरा उसे तेल दे हो। उसमे भी परमात्माका ही अब है, अत उसे सँभालकर रखा। यह नेवाका मायन चर्चा, इसमें भी तेल डाला। देखों, यह आदाज दे रहा है। 'नेति-नेति'—'सृत नटी कात्ँगा'-कहता है। यह चर्खा-यत सेवा-नाधन-भी पुरुष ही है। इसकी माल, इसका यह अनेऊ भटी प्रकार रखो । सारी मृष्टिको चैतन्यमय मानो । इसे लड मत सममो । अजारका सुदर गान करनेवाला यह चर्ला क्या जड है ? यह तो परमात्माकी मूर्ति ही है। श्रावणकी अमावास्याको हम अहंकार छोन्कर बेलकी पृजा+ करते हैं। वडी भारी वात हे यह। रोज अपने ननमे इस उत्सवका ध्यान रस करके, वैलोको अच्छी हालतमे रसकर उनसे उचित काम लेना चाहिए। उत्मवके दिनकी भक्ति उसी दिन नमाप्त न होनी चाहिए। बैल भी परमात्माकी ही मूर्ति है। वह हल, र्पेनीके सब आजार अच्छी हालतमे रखो। सेवाके सभी साधन पवित्र होने हैं । किननी विशाल है यह हटि <sup>।</sup> पूजा करनेका अर्थ यह नहीं कि गुलाल, गंबाक्षत और फल चढाये। उन वरतनोको कॉचकी तरह साफ-सुथरा रखना बरतनोकी पूजा है। दीपकको रबच्छ करना दीपक-पूजा है। हँसिये मे तेज करके घाम काटने के लिए तेयार रखना उसकी पूजा है। टरवाजका कब्जा जग साये, तो उसे तेल लगाकर संतुष्ट कर देना उसकी पृजा है। जीवनमें सर्वत्र इस दृष्टिसे काम लेना चाहिए । सेवा-द्रव्य उत्कृष्ट आंर निर्मेळ रखना चाहिए । साराश यह कि मैं अक्षर-पुरुष, वह पुरुषोत्तम और साधन-रूप वह सृष्टि, वह भी पुरुष ही, परमात्मा ही । सर्वत्र एक ही चैतन्य रम रहा है—जब यह दृष्टि आ गयी, तो ममझ हो कि हमारे कर्ममे ज्ञान भी आ गया।

महाराष्ट्रका विशिष्ट त्योहार, जिसे 'पोळा' कहा जाता है ।

पहले कर्ममे भक्तिका पुट दिया, अब ज्ञानका भी योग कर दिया, तो जीवनका एक दिव्य रसायन बन गया। गीताने हमें अंतमें अद्वैतमय सेवाके रारतेपर लाकर छोड दिया। इस सारी मृष्टिमें जहाँ देखिये, तीन पुरुप विद्यमान हैं। एक ही पुरुपोत्तमने ये तीन रूप धारण किये हैं। तीनोंको मिलाकर वारतवमें एक ही पुरुप हैं। केवल अद्वैत है। यहाँ गीताने हमें सबसे ऊँचे जिखरपर लाकर छोड दिया है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, सब एकरूप हो गये। जीव, जिब, सृष्टि, सब एकरूप हो गये। कर्म, भक्ति और ज्ञानमें कोई विरोध नहीं रह गया। ज्ञानदेवने 'अमृतानुभव' में महाराष्ट्रका प्रिय द्ष्टांत दिया है।

देव, मन्टिंग, परिवार—वनाया कुरेट पर्वत ऐसा भक्तिका आचार—क्यों न होवे १४

एक ही पत्थरको कुरेटकर उसीका मंदिर, उस मंदिरमे पत्थरकी गढ़ी हुई भगवान्की मृति और उसके सामने पत्थरका ही भक्त, उसके पास पत्थरके ही वनाये हुए फल, ये सब जैसे एक ही पत्थरकी चट्टान खोट-काटकर वनात है—एक ही अखंड पत्थर अनेक रूपोमे सजा हुआ है, वसा ही भक्तिके व्यवहारमें भी क्यों न होना चाहिए १ वामि-सेवक-सबंव रहकर भी एकता क्यों नहीं हो सकती १ यह बाह्य मृष्टि, यह प्रजा-द्रव्य प्रथक होते हुए भी आत्मरूप क्यों न वन जाय १ तीना पुरुप एक ही तो है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन तीनोको मिलाकर एक विज्ञाल जीवन-प्रवाह बना दिया जाय, ऐसा यह परिपूर्ण पुरुपोत्तम-योग है। रवामी, सेवक और सेवा-द्रव्य सब एक रूप ही है, अब भक्ति-प्रेमका रोल खेलना है।

एसा यह पुरुपोत्तम-योग जिसके हृत्यमे अकित हो जाय, वही मची भक्ति करता है।

स सर्वविद् भजति मा सर्वभावेन भारत।

के देव देऊळ परिवाह । कील कोक्तिन टोगह। तेसा भक्तीचा वेव्हार।कान होआवा॥

ऐसा पुरुप ज्ञानी होकर भी सोलहों आना भक्त रहता है। जिसमें ज्ञान है, उसमें प्रेम तो है ही। परमेश्वरका ज्ञान और परमेश्वरका प्रेम, ये दो अलग चीजे नहीं है। 'करैला कह आ' ऐसा ज्ञान हो तो उसके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता। एक आव अपवाद हो सकता है, परन्तु जहाँ कह एपनका अनुभव हुआ कि जी उत्या। पर मिश्रीका ज्ञान होते ही वह गलने लगता है। तुरन्त ही प्रेमका स्नोत उसह पडता है। परमेश्वरके विपयमें ज्ञान होना और प्रेम उत्पन्न होना, दोनों वाल एक ही है। परमेश्वरके रूपकी मधुरताकी उपमा क्या रही जकरसे दी ज्ञाय १ उस मधुर परमेश्वरका ज्ञान होते ही उसी क्षण प्रेम-भाव भी पेदा हो जायगा। यही मानिये कि ज्ञान होना और प्रेम होना, ये दोनों मानों भिन्न कियाएँ ही नहीं है। अद्वैतमें मक्तिकों रथान है या नहीं, इस वहसमें कुछ नहीं रखा है। जानदेव कहते हैं—

सो ही भक्ति, सो ही जान। एक विट्ठळ ही जान॥\*

भक्ति और ज्ञान एक ही वस्तुके हो नाम है।

जीवनमें परम भक्तिका संचार हो जानेपर जो कर्म होगा, वह भक्ति और ज्ञानमें अलग नहीं रहता। कर्म, भक्ति और ज्ञान मिलकर एक ही रमणीय रूप वन जाता है। इस रमणीय रूपसे अब्भुत प्रेममय, ज्ञानमय संवा सहज ही उत्पन्न होती है। मॉपर मेरा प्रेम है, किंतु यह प्रेम कर्मके द्वारा प्रकट होना चाहिए। प्रेम सवैव मरता, खपता रहता है, सेवारूपमें व्यक्त होता रहता है। प्रेमका वाह्य रूप है सेवा। प्रेम अनत सेवा-कर्मके द्वारा सजकर नाचता है। प्रेम हो तो फिर ज्ञान भी वहाँ आ जाता है। जिसकी सेवा मुझे करनी है, उसे कौन-सी सेवा प्रिय होगी, इसका ज्ञान मुझे होना चाहिए, नहीं तो यह सेवा अन्सेवा या छ-सेवा हो रहेगी। सेव्य वरतुका ज्ञान प्रेमको होना

हैं चि भिक्त हैं चि जान।
 एक विद्वल चि जाण॥

चाहिए। प्रेमका प्रभाव कार्यद्वारा पेंछानेके छिए जानकी आवश्यकता है, परन्तु उसके मृत्में प्रेम होना चाहिए। वह न हो तो जान निरुपयागी हो जाता है। प्रेमके द्वारा होनेवाला कर्म मामूली कर्मसे भिन्न
होता है। खेतसे थके-मॉ दे आये लडकेपर मॉ सहज प्रेमकी दृष्टि डालती
आर कहती है—''वेटा, थक गये हो", परन्तु उस छोटे कर्मसे,
देखिये तो कितनी सामर्थ्य है। अपने जीवनके समरत कर्मों मे जान और
भक्तिको ओतप्रोत कीजिये। यही.पुरुपोत्तम-थोग कहलाता है।

### ( ८७ ) सर्व-वेद-सार मेरे ही हाथोंमे

यह मय वेटोका सार है। येट अनन्त है, परंतु उन अनत वेटोका सार-संक्षेप यह पुरुषोत्तम-योग है। ये वेट है कहाँ वेटोंकी वात विचित्र है। वेटोंका सार है कहाँ अध्यायके प्रारममें ही कहा है— 'पत्र हैं जिसके वेट।' भाई, वेट तो इस वृक्षके एक-एक पत्तेमें मरे हुए हैं। वेट उन संहिताओं में, आपके प्रंथों और पोथियों में छिपे हुए नहीं है। वे विक्वमें सर्वत्र फैंछे हैं। केक्सिपयर कहता है—

"वहते हुए झरनों सद्प्रंथ मिलते हैं, पत्थरो-चट्टानों से प्रवचन मुनाई पड़ते हैं।" साराज यह कि वेद न संरक्षतमें हैं, न संदिताओं में, वे सृदिमें हैं। सेवा करा तो वे दिखाई देगे। 'प्रभाते करदर्जनम्।' सुवह उठते ही अपनी हथेनी देखनी चाहिए। सारे वेद उसी हाथमें है। वह वेद कहता है, "सेवा करो।" कल हाथने काम किया था या नहीं, आज करने योग्य है या नहीं, उसमें कामके घट्टे पड़े हैं या नहीं, यह देखिये। सेवा करके जब हाथ घिस जाता है, तो फिर ब्रह्मलिखित खुलता है, यह अर्थ है 'प्रभाते करदर्शनम्' का।

पूछते है, वेट कहाँ है १ भाई, तुम्हारे पास ही तो है। जकरा-चार्यके छिए इन्हते हैं कि उन्हें आठवे वर्ष ही सारे वेटोका ज्ञान हो गया था। वेचारे जहराचार्य तो थे मंट-वुद्धि। उन्हें आठ वर्ष छग गये । परन्तु हमे-तुम्हें तो जन्मत ही वे प्राप्त है। आठ वर्षोकी भी क्या जरूरत १ मै खुट ही जीता-जागता वेट हूं। अवतककी सारी परम्परा मुझमें आत्मसात् हुई है। मैं उस परम्पराका ण्ल हूं। उस वेद-वीजका जो प्ल है, यही तो मैं हूं। अपने प्लमे मैंने अनत वेदोंका बीज सांचत बर रखा है। मेरे उदरमें वेद पॉच-प्लास गुना वढ़े हो गये हैं। साराज, वेदोका सार हमारे हाओमें है। सेवा, प्रेम और ज्ञान-की नीवपर हमें जीवन गतना होगा। इसीका अर्थ है, वेद हाथोमें हैं। में जो अर्थ बरूंगा, वही वेद होगा, वेद कहीं बाहर नहीं है। सेवामूर्ति मंत बहते हैं—'वेदोका जो अर्थ जाने एक हमीं।' स्मावान बह रहे हैं—''मारे वेद मुझे ही जानते हैं। में ही सब वेदीका अर्क, सार, पुक्रपोत्तम हूँ।'' यह जो वेदोका सार पुरुपोत्तम-योग है, उसे यदि हम अपने जीदनमें आत्मसात् कर सदे, तो कितना आतन्द हो। तो फिर ऐसा पुरुप जो बुछ करता है, उसमेंसे वेद ही प्रकट होते हैं, ऐसा गीता सुझाती हैं। इस अध्यायमें सारी गीताका सार आ गया है। गीतावी जिला इसमें पूर्ण हपसे प्रवट हुई हैं। उसे अपने जीवनमें उतारनेष्टा हमें रात-दिन प्रयत्न करना चाहिए। और क्या ?

रविवार, २९-५-13२

वेदाचा तो अर्थ आम्हासी च ठावा ।

## सालहवाँ अध्याय

#### ८८ ) पुरुपात्तम-यागका पृवश्मा दवा सन्पत्ति

गीतारे पहले पाँच अध्यायोमें तमने देखा कि जीवनकी मारी योजना क्या है और हम अपना जन्म मफ्छ केंसे कर सम्ते हैं। उनके बाद हठे अध्यादने न्यारहवे अध्यायने (हमने भीत्रका किन्न भिन्न प्रकारने विचार किया। न्यारहवे अध्यायमें भिन्निता दर्शत हुआ। बारहवेमें नत्तुण और तिर्मुण भिन्की तुछना करके भन्नके महान छक्षण देखे। बारहवे अध्यायके अंतनम मर्म और भिन्न इन दोनों तथ्योजी छानवीन हुई। ज्ञानका तीनरा विभाग रह गया था. उसे हमने तरहवे, चौदहवे आर पंत्रहवे अध्यायोमे देख छिया—आत्माको देहने अख्य करना और उसके छिए तीनों गुणोको जीतकर अतमे सर्वत्र प्रमुको देखना। पंत्रहवे अध्यायमे जीवनका सपूर्ण बान्न देख छिया। पुरु पोन्नन-योगमे जीवनकी पूर्णता होनी है। उसके वाद फिर इन्छ याकी नहीं रहना।

कर्म ज्ञान और भित्तकी पृथक्ता मुझे महन नहीं होती। कुछ नायकों की पंनी निष्टा होती है कि उन्हें केवल कर्म ही मूझता है। कोई भित्तके न्यतंत्र मार्गकी कल्पना करने हैं और उसीपर सारा जोर हेने है। पुछ लेगोका झुकाब ज्ञानकी और होना है। जीवनका अर्थ केवल कर्म केवल सिक्त केवल ज्ञान—एना 'केवल'-वाट मुझे मानतेकी इच्छा नहीं होती। इसके विपरीन कर्म भित्त और ज्ञानके योगक्य समुख्य-यादनों भी में नहीं मानता। कुछ भित्त छुछ ज्ञान और छुछ कर्म. ऐसा उपयोगिता-याद भी मुझे नहीं ज्ञान। पहले कर्म किर भित्त, किर जान, इस तरहके क्रम-यादकों भी में नहीं स्थीकारना। तीनों यन्तुओंका मेल निलाया जाय, ऐसा सामंजस्य-वाद भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो अनुभव करनेकी इच्छा होती है कि जो कर्म है, यही भित्त

है, वही ज्ञान है। वर्फीके एक टुकडेकी मिठास, उसका आकार और उसका वजन अलग-अलग नहीं हैं। जिस क्षण हम वर्फीका दुकड़ा सुँहमें डालते हैं, उसी क्षण उसका आकार भी हम खा लेते हैं। उसका वजन भी पचा छेते हैं और उसकी मिठास भी चख हेते हैं। तीनो वाते मिली-जुली है। वर्फीके प्रत्येक रूणमे आकार, वजन और मधुरता है। यह नहीं कि उसके एक दुकड़ेमें केवल आकार है, दूसरेमें कोरी मिठास है और तीसरेमे सिर्फ वजन ही है। उसी तरह जीवनकी प्रत्येक क्रियामे परमार्थ भरा रहना चाहिए-प्रत्येक कृत्य सेवामय, प्रेमसय और ज्ञानसय होना चाहिए। जीवनके अंग-प्रत्यंगमे कर्म, भक्ति और ज्ञान भरा रहना चाहिए, इसे पुरुपोत्तम-योग कहते हैं। सारे जीवनको केवल परमार्थमय ही वना डालना—यह वात कहनेमे तो बड़ी आसान है, परन्तु इस उचारणमे जो भाव है, उसका यदि विचार करने लगे, तो केवल निर्मल सेवा करनेके लिए अंत करणमें शुद्ध ज्ञान-भक्तिकी हार्विकता गृहीत समझकर चलना होगा। इसलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान अक्षरण एकरूप है, इस परम व्याको पुरुपोत्तम-योग कहते हैं। यहाँ जीवनकी अंतिम सीमा आ गयी।

अव, आज इस सोलहवे अध्यायमे क्या कहा गया है १ जिस प्रकार स्योंक्य होनेके पहले उसकी प्रभा फेलने लगती है, उसी तरह जीवनमें कर्म, भिक्त और ज्ञानसे पूर्ण पुरुपोत्तम-योगके उन्य होनेके पहले सद्गुणोकी प्रभा वाहर प्रकट होने लगती है। परिपूर्ण जीवनकी इस आगामी प्रभाका वर्णन इस सोलहवे अध्यायमे किया गया है। किस अधकारसे झगड़कर यह प्रभा प्रकट होती है, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। अदृष्ट वरतुकी सिद्धिके लिए हम कोई प्रत्यक्ष प्रतीक देखना चाहते हैं। सेवा, भिक्त और ज्ञान हमारे जीवनमें आ गये है, यह कैसे समझा जाय १ स्तेतपर हम मेहनत करते हैं, तो उसके फलस्वरूप अनाजकी फलल हम तौल-नापकर घर लेखाते हैं। इसी तरह हम जो साधना करते हैं, उससे हमें क्या-क्या अनुभव हुए, कितनी सद्युत्तियाँ गहरी पैठी, कितने सद्गुण प्रविष्ट हुए, जीवन सचमुच

सेवामय कितना हुआ, इसकी जॉच करनेकी ओर यह अध्याय संकेत करता है। जीवनकी कला कितनी वढी ओर चढी है, इसे नापनेके लिए यह अध्याय है। जीवनकी इस वृद्धिमती कलाको गीता 'टैवी-संपत्ति' का नाम देती है। इसके विरुद्ध जो वृत्तियाँ हैं, उन्हें 'आसुरा' कहा है। सोलह्वे अध्यायमें देवी ओर आसुरी सपत्तियोका संवर्ष वताया गया है।

### (८१) अहिंसाकी और हिंसाकी सेना

जिस तरह पहले अध्यायमे एक ओर कारव-सेना ओर दूसरी ओर पाडव सेना आमने सामने खडी की है, उसी तरह यहाँ सद्गुणहर्पा देवी-सेना और दुर्गुणस्पी आसुरी-सेना एक-दूसरेके सामने खड़ी की है। वहुन प्राचीनकाल्से मानवीय मनमे सदसन्-प्रवृत्तियोका जो झगड़ा चलता है, उसका रूपकात्मक वर्णन करनेकी परिपाटी पड़ गयी है। वेटमें इह और वृत्र, पुराणोमे देव और दानव, वैसे ही राम और रावण, पारसियांके वर्मत्रंथोमें अहुरमञ्च और अहरिमान, ईसाई मजहवमे प्रमु ओर गैतान, इमलाममें अल्लाह और इच्लीस—इस तरह-के झगडे सभी वर्मप्रथोंमे आने है। काव्यमें स्थृल और मोटे विपयोका वर्णन सूक्त वस्तुओं के रूपकों के द्वारा किया जाता है, तो वस प्रथों में स्क्म मनामावाका वर्णन उन्हें ठोस स्थूलस्य देकर किया जाता है। काञ्यमें म्यूलका सूक्षमद्वारा वर्णन किया जाता है, तो यहाँ सूक्षमका स्यृलके द्वारो । इससे यह नहीं सुझाना है कि गीताके आरम्भमे युद्रका जो वर्णन है, यह केयल काल्पनिक है। हो सकता है कि यह ऐति-हासिक घटना हो, परन्तु कवि यहाँ उसका उपयोग अपने इष्ट हेतुको सिद्ध करनेके लिए कर रहा ह। कर्तब्यके विषयमे जब मनमें मोह पैदा हो जाता है, तब मनुष्यको क्या करना चाहिए, यह बात युद्रके एक रूपकुके द्वारा समझाया गर्या है। इस साल्हवे अध्यायमे भलाई ओर द्धराईना झगड़ा वताया गया है। गीतामे युद्धका रूपक भी दिया गया है।

कुरुक्षेत्र बाहर भी है और हमारे भीतर भी। वारीकीसे देखा जाय नो जो झनडा हमारे मनमे होता रहता है, वही हमे वाहरी जगत्मे मूर्तिमान् दिखाई देता है। वाहर जो शत्रु दीखता है, वह मेरे ही मनका विकार साकार होकर खड़ा है। दर्पणमे जिस प्रकार मेरा ही बुरा-भला प्रतिविच मुझे दीखता है, उसी तरह मेरे मनके बुरे-भले विचार मुझे वाहर शत्रु-मित्रके रूपमे दिखाई देते हैं। जैसे हम जाप्रतिकी ही वाते स्वप्रमे देखते हैं, वैसे ही जो हमारे मनमे है, वही हम वाहर देखते हैं। भीतरके और वाहरके युद्धमे कोई अन्तर नहीं है। सच पृद्धिये, तो असली युद्ध भीतर ही होता है।

हमारे अंत करणमे एक ओर सद्गुण, तो दूसरी ओर दुर्गुण खडे है । उन्होने अपनी-अपनी व्यूह-रचना व्यवस्थित कर रखी है । सेनामे जिस प्रकार सेनापित आवज्यक है, उसी प्रकार यहाँ भी सद्गुणोने एक सेनापित वना रखा है। उसका नाम है 'अभय'। इस अध्यायमे 'अभय' को पहला रथान दिया गया है। यह कोई आकरिमक वात नहीं है। जान-वृझकर ही इस 'अभय' शब्दको पहला स्थान दिया होगा। विना अभयके कोई भी गुण पनप नहीं सकता। सचाईके विना सद्गुणका कोई मूल्य नहीं है, किन्तु सचाईके लिए निर्भयता आवज्यक है। भयभीत वातावरणमें सद्गुण फैल नहीं सकते, विल्क उसमें वे भी दुर्गुण वन जायेंगे, सत्प्रवृत्तियाँ भी कमजोर पड जायंगी। निर्भ-यता सब सद्गुणोका नायक है, परन्तु सेनाको आगे-पीछे, टोनो तरफ सॅभालना पड़ता है। सीधा हमला तो सामनेसे होता है, परन्तु पीछेसे चुपचाप चोर-हमला भी हो सकता है। सद्गुणोके सामने 'अभय' खम ठोककर खडा है, तो पीछेसे 'नम्रता' रक्षा कर रही है। इस तरह यह वडी सुन्दर रचना की गयी है। यहाँ कुल छन्वीस गुण वताये गये हैं। इनमें पचीस गुण प्राप्त हो जायें और यदि कही उनका अहंकार हो जाय, तो पीछेसे एकाएक चोर-हमलेसे सारी क्माई खो जानेका भय है। इसीलिए पीछे 'नम्रता' नामक सद्गुण रखा गया है। यदि नम्रता न हो, तो यह जय कव पराजयमे परिणत हो जायगी, इसका पता भी नहीं चलेगा। इस तरह सामने 'निर्भयता' और पीछे 'नम्रता' को रखकर सब सद्गुणोवा विकास किया जा सकेगा। इन

दो महान् गुणोके वीच जो चीवीस गुण रखे गये हैं, वे सव अधिक तर अहिसाके ही पर्यायवाची है, ऐसा कहे तो अनुचित नहीं। भूत-द्या, मार्वव, अमा, शांति, अकोव, अहिंसा, अट्टोह—ये सव अहिसाके ही दूसरे नाम हैं। अहिंसा और सत्य, इन दो गुणोंमें इन सव मद्गुणोंका ममावेश हो जाता है। मब सद्गुणोंका यदि संक्षेप किया जाय, तो अंतमें अहिंसा और सत्य, ये ही दो वाकी रह जायेंगे। गेप सव मद्गुण इनके उटरमें समा जायेंगे, परंतु निर्भयता और नम्रताकी वात अलग है। निर्भयतासे प्रगति की जा सकती है और नम्रतासे बचाव होता है। सत्य और अहिंसा, इन दो गुणोंकी पूजी लेकर निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जीवन विजाल है। उसमें हमें वेरोक संचार करते चले जाना चाहिए। पाँव गलत न पढ़ जाय, इनके लिए सदा नम्र रहे, फिर कोई खतरा नहीं रह जाता। तब गांकसे सत्य-अहिसाके प्रयोग सर्वत्र करने हुए आगे वढ़ सकते है। तात्पर्य यह कि सत्य और अहिसाका विकास निर्भयता और नम्रताके द्वारा होता है।

एक ओर जहाँ सद्गुणोकी फोंज खडी है, वहाँ दूसरी ओर दुर्गुणो-की भी फोंज तैयार है। ढंभ, अज्ञान आदि दुर्गुणोके संवधमे अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इनसे हमारा नित्यका परिचय है। दभके तो जैसे हम आदी हो गये हैं। सारा जीवन ही मानो टभपर खड़ा किया गया है। अज्ञानके वारेमे कहा जाय, तो वह एक ऐसा मनोहर कारण वन गया है, जिसे हम पग-पगपर आगे कर देते हैं। मानो अज्ञान कोई वडा गुनाह ही न हो। परतु भगवान कहते हैं—"अज्ञान पाप है।" मुकरातने इससे उल्टा कहा था। अपने मुकटमेके दोरानमे उनान अहा—"जिसको तुम पाप समझते हो, वह अज्ञान है और अज्ञान अन्य है। अज्ञानके विना पाप हो ही कैसे सकता है और अज्ञानको तुम टण्ड कैसे दोगे?" परन्तु भगवान कहते हैं—"अज्ञान भी पाप ही है।" कान्तमे कहा है कि कान्तका अज्ञान सफाईकी दलील नहीं हो सकती। ईश्वरीय कान्तका अज्ञान भी वहुत वड़ा अपराब है। भगवानके और सुकरातके कथनका भावार्थ एक ही है। अपने अज्ञानकी ओर किस दृष्टिसे देखना चाहिए, यह भगवान् वताते हैं, तो दूसरेके पापकी ओर किस दृष्टिसे देखना चाहिए, यह सुकरात वताता है। दूसरेके पाप क्षमा करने चाहिए, परन्तु अपने अज्ञानको भी क्षमा करना पाप है। अपना अज्ञान थोडा-सा भी ग्रेप न रखना चाहिए।

### (१०) अहिंसाके विकासकी चार मंजिले

इस तरह एक ओर देवी संपत्ति और दूसरी ओर आसुरी संपत्ति— ऐसी दो सेनाएँ खड़ी है। इनमेसे आसुरी संपत्तिको छोडना और देवीको पकड़ लेना चाहिए। सत्य, अहिसा आदि देवी गुणांका विकास अनादि कालसे होता आया है। वीचमे जो काल गया, उसमें भी वहुत कुछ विकास हुआ है। तो भी अभी विकासके लिए अवसर बहुत है। विकासकी मर्यादा समाप्त हो गयी हो, सो बात नहीं। जवतक हमें सामाजिक शरीर प्राप्त है, तवतक विकासके लिए हमें अनन्त अवकाश है। वैयक्तिक विकास हो जाय, किर भी सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक विकास शेप रहता ही है। व्यक्तिको अपने विकासकी श्री खाद देकर किर समाज, राष्ट्रके लाखो व्यक्तियोंके विकासकी शुरु-आत करनी होती है। जैसे मानवद्वारा अहिसाका विकास अनादि कालसे हो रहा है, तो भी आज भी वह विकास-किया जारी ही है।

अहिंसाका विकास किस तरह होता आया है, यह देखने छायक है। उससे यह समझमें आ जायगा कि पारमार्थिक जीवनका विकास उत्तरोत्तर किस तरह हो रहा है और उसे अभी कितना अवकाश है। पहले अहिसक मानव यह विचार करने छगा कि हिसक छोगों के हमले से कैसे वचाव किया जाव? ग्रुक्त समाजकी रक्षा के छिए अत्रिय-वर्ग वनाया गया, परन्तु वह आगे चलकर समाज-भक्षण करने छगा। तव अहिंसक बाह्मण यह विचार करने लगे कि उत्मत्त अत्रियोंसे समाजका वचाव कैसे किया जाय? परग्रुरामने स्वयं अहिसक होकर भी हिसाका अवलंबन किया। वे अत्रियोंका विनाग करने लगे। अत्रियोंसे हिसा छुड़ानेके छिए वे स्वत हिसक वने। यह अहिसाका ही प्रयोग

था, परन्तु सक्छ नहीं हुआ। उन्होंने इक्कीम वार क्षत्रियोका संहार किया, किर भो अतिय वच ही रहे, क्याकि यह प्रयाग मू लमें ही गलत था। जिन अत्रियोको नर करने वे चरुथे, उनमे एक और क्षत्रिय वड गया। तो किए वह श्रत्रिय-वर्ण नट केसे होता १ वे स्वयं ही हिंमक अत्रिय वन गये। वह बाज तो कायम ही रहा। बीजकी कायम रखकर जा झाड-पेड़ ताडेगा. उसे वे पेड़ पुन-पुन पेटा हुए हा दाखगे। परशुराम थ भडे आदमा परन्तु उनका प्रयान बड़ा त्रिचित्र हुआ। स्वत क्षत्रिय वनकर वे पृथ्याना नि क्षत्रिय वनाना चाहते थे। वस्तुत उन्हे अपनेसे हो प्रयाग ग्रुरु करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि पहले वे अपना हो मिर उडा देने। परन्तु में जा यहाँ पर गुरासके दाप दिखा रहा हूँ. उसका यह अर्ध नहीं कि में उनसे ब्यादा बुद्धिमान् हूँ। में ता बचा हूँ, परन्तु उनके कबेपर लड़ा हूं, इससे मुझे अनायास हो अधिक दूरका दिवाई देना है। परशुरामके प्रयानका आवार हा गळन या । हिंसामप्र हाकर हिंसा दूर करना सम्भव नहीं। इससे उन्टे हिंस हो हो सख्या ही बढती है। परन्तु इस समय यह बात ध्यानमे नहीं आया। इस सनवके म -भंडे आइमियाने, ररम अहिंसामय त्र्यक्तियाने जैमा उन्हें सूत्रा. त्रयाग किया । परशुराम उम कालके महान् अहिंसाबाडो थे। हिंसाके उहेब्बसे उन्होंने हिंमा नहीं की। अहिंमाको स्थापनाके छिए उन्होंने हिसा की। वह प्रयाग असम्छ हो गया। बाब्मे रामका युा आया। उस समय किर त्राझणाने विचार गुरू किया। उन्हाने ि्ना छोड दी थी और यह निज्वय किया था कि हम न्यय हिंसा करेंगे ही नहीं। तब राक्षसोत्रे आक्रमगोंसे बचाब क्रैमे हो १ उन्होंने सोचा कि ये क्षेत्रिय हिंसा करनेवार तो हैं ही, उन्हींसे राक्ष्मोका महार करा दालना चाहिए। कॉटेसे कॉटा निकाल डालना चाहिए। हम स्वतः दूर रहे। अन विश्वामित्रने यज्ञ-रक्षणार्थ राम-छ्यमणको हे जाकर उनके द्वारा राख़सोका नंहार करवाया । आज हम ऐसा सोचने हैं कि "जो अहिंसा न्यसरितन नहीं है, जिसके अपने पाँव नहां हैं, ऐसी

लॅगड़ी-ख़्ली अहिसा खड़ी कैसे रहेगी १ परन्तु विसप्त, विश्वामित्र जैसोको श्रित्रयोके वलपर अपनो रक्षा करा लेनेमे कोई दोप या त्रुटि नहीं मान्ह्रम हुई। परन्तु यि रामके जैसा क्षत्रिय न मिला होता ता १ विश्वामित्र कहते—"मैं भले ही मर जाऊँ, पर हिंसा नहीं करूँगा।" क्योंकि हिसक वनकर हिंसा दूर करनेका प्रयोग हो चुका था। अव इतना तो निविचत हो ही चुका था कि स्वय अहिंसा नहीं छोड़ेगे। यि कोई क्षत्रिय नहीं मिला, ता अहिंसक मर जाना पसन्द करेगे—यह भूमिका अब तैयार हो चुका था। अरण्यकांडमें एक प्रसंग है। राम पूछत है—"ये हेर किस चाजके हैं।" ऋति कहते हैं—"ये बाग्रणोंकी हाड़ेड्याके हेर हैं। अहिंसक बाग्रणोंकी हाड़ेड्याके हेर हैं। अहिंसक बाग्रणोंकी प्रताकार नहीं किया। वे मर मिटे। उन्हांकी हाड़ेड्याके ये हेर हैं।" इस अहिंसामें ब्राग्रणोंका त्याग ता था, परन्तु साथ हो दूसरोंसे अपने सरक्षणकी अपेक्षा भी वे रखते थे। ऐसो विवजतासे अहिंसा पूणताको नहीं पहुंच सकती थी।

सताने आगे चलकर तीसरा प्रयोग किया। उन्होंने निश्चय किया—"हम अपने बचाबके लिए दूसरोकी सहायता करापि नहीं लेगे। हमारो अहिसा ही हमारा बचाब करेगी। ऐसा बचाब ही सच्चा बचाब होगा।" संतोका यह प्रयोग व्यक्ति-निष्ट था। इस व्यक्तिगत प्रयोगको उन्होंने पूर्णताको पहुचा दिया, परन्तु रहा यह व्यक्तिगत ही। समाजपर यदि हिंसक लोगोंके हम हे होते और समाज सतोसे आकर पूछता कि "अब क्या करें ?" ता जायद सत उसका निव्चित उत्तर न दे पाते। व्यक्तिगत जावनमे परिपूर्ण अहिसा ले आनेवाले वे संत समाजसे यही कहते—"भाई, हम लाचार है।" सतोकी इस प्रकार कमी बताना मेरा वाल-माहस है, परन्तु उनके कवेपर वैठकर मुझे जो कुछ दीखता है, वहीं मैं बता रहा हूँ। वे मुझे इसके लिए क्षमा करें और वे कर भी देगे, क्योंकि उनकी क्षमा महान् है। अहिंसाके साधनद्वारा सामृहिक प्रयोग करनेकी उन्हें प्रेरणा नहीं हुई, ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन उस समयकी परिस्थित उन्हें जायद अनुकृल

न लगी हो। उन्होने अपने लिए अलग-अलग प्रयोग किये, परन्तु ऐसे पृथक्-पृथक् किये हुए प्रयोगोसे ही शासकी रचना होती है। सम्मिलित अनुभवोसे शास्त्र वनता है।

संतोक व्यक्तिगत प्रयोगके वाद आज हम चौथा प्रयोग कर रहे है। वह है-सारा समाज मिलकर अहिसात्मक साधनोसे हिसाका प्रतिकार करे। इस तरह चार प्रयोग अवतक हुए है। प्रत्येक प्रयोगमे अपूर्णता थी और है। विकास-क्रममे यह वात अपरिहार्थ ही है। परन्तु यह तो कहना ही होगा कि उस-उस कालके लिए वे-वे प्रयोग पूर्ण ही थे और वस हजार सालके वाव आजके इस हमारे अहिसक युद्रमे भी बहुत कुछ हिसाका भाग दिखाई देगा। शुद्ध अहिसाके और प्रयोग होते ही रहेगे। ज्ञान, कर्म और भक्तिका ही नहीं, सभी सद्गुणोका विकास हो रहा है। पूर्ण वस्तु एक ही है। वह है परमात्मा। भगवट्गीताका पुरुपोत्तम-योग पूर्ण है, परन्तु व्यक्ति और समुदायके जीवनमें अभी उनका पूर्ण विकास होना वाकी है। वचनोका भी विकास होता है। ऋषि मन्त्रोके द्रष्टा समझे जाते थे, कर्ता नहीं, क्योंकि उन्हें मंत्रोका जो अर्थ दीखा, वही उसका अर्थ हो, सो वात नहीं। उन्हें उनका एक दर्शन हुआ। उसके बाद हमें उसका और विकसित अर्थ दीख सकता है । उनसे चिंद हमें कुछ अविक दीख जाता है, तो यह हमारी विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हींके आवारपर हम आगे वढ़ते है। मै यहाँ अहिसाके ही विकासकी जो वात कर रहा हूँ, वह इसिल्ए कि यदि हम सब सद्गुणोका सावारण रूपसे सार निकाले, तो वह 'अहिसा' ही निकलेगा। और दृसरे, हम आज अहि-सात्मक युद्धमे ही पडे हुए हैं। इस तरह हमने देखा कि इस तत्त्वका विकास कैसे हो रहा है।

( ११ ) अहिसाका एक महान् प्रयोग मासाहार-पित्याग

अवतक हसने अहिसाका एक यह पहल देखा कि यदि हिसकोंके हमले हो, तो अहिसक अपना चचाव कैसे करे है व्यक्तियोंके पाररपरिक झगड़ोंमें अहिसाका विकास किस तरह हो रहा है, यह हमने

### , सोलहर्वा अध्याय

देखा। किन्तु झगडा तो मनुष्य और पशुमे भी हो रहा है। मनुष्य अभीतक अपने आपसके झगडे मिटा नहीं पाया। पशुको पेटमे ठूँसकर वह जी रहा है, अपने झगडे वह अभीतक मिटा नहीं पाता, अपनेसे हीन कोटिके दुर्वल पशुओ-जीवो-को खाये विना वह जी नहीं सकता । हजारो वर्ष जीकर भी किस तरह जीये, इसका विचार अभीतक मनुष्यने नहीं किया । मनुष्यको मनुष्यकी तरह जीना आता नहीं, परन्तु अव और इस वातका भी विकास हो रहा है। एक समय था, जच मनुष्य केवल पशुओपर ही अपना निर्वाह करता था। परन्तु जो उत्तम ओर वुद्धिमान् व्यक्ति थे, उन्हे यह नहीं जँचा। उन्होंने यह प्रतिवन्य लगाया कि यदि मास ही खाना हो, तो यज्ञमे विक दिये गये पराओका ही मास खाना चाहिए। इसमें हेतु यह था कि हिना रुके। बहुतोने तो पूर्ण रूपसे मास छोड दिया, परन्तु जो पूरा-पूरा माम नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें यह अनुमति दी गयी कि वे उसे यनमे परमेश्वरको अर्पण करे, कुछ तपरया करे, तव खाये। उस समय यह माना गया था कि 'यजमे ही मास खा सकते हैं' ऐसा प्रतिवन्ध छगा देनेसे हिसा रुक जायगी, परंतु वादमे यज्ञ एक सामान्य-कम वन गया। ऐसा होने लगा कि जो चाहता, यज करता और मास खाता। तव भगवान बुद्ध आगे वढ़े। उन्होंने कहा-"तुम्हे मास खाना हो तो खाओ परंतु भगवानुका नाम छेकर तो मत खाओ। ' इन होनो वचनोका रेतु एक ही था-हिंसाकी रोक हो, गाडी किसी-न-किसी तरह संयमके मार्गपर आये। यज-याग करो या न करो-डोनोसे हमने मासाजनका त्याग ही सीखा। इस तरह हम धीरे-वीरे मास-भक्षण छोडतं गये।

ससारके इतिहासमें अकेले भारतवर्षमें ही यह महान् प्रयोग हुआ। करोड़ों लोगोने मास खाना छोड़ दिया। आज हम मास नहीं खाते हैं, इसमें हमारा कोई वडप्पन नहीं है। पूर्वजोकी पुण्याई-से हम इसके आदी हो गये हैं। परंतु पहलेके ऋपि मास खाते थे, एसा यदि हम पढ़े या सुने, तो हमें आश्चर्य मास्स होता है। "क्या वकते हो १ ऋषि मास खाते थ । कभा नहा । । प्रतु मासाशन करण हुए उन्होंने संयम करके उसका त्याग किया है, इसका श्रेय उन्हें है। उन करोका अनुभव आज हमें नहीं होता। उनकी पुण्याई मुपतमें हमें मिल गयी।

भवभूतिके 'उत्तररामचरित' मे एक प्रस्म आया है। वाल्मीवि-आश्रममे वसिष्ट ऋपि आये। उनके रवागतमे एक छोटा गायका वछडा मारा गया, नो एक छोटा लडका वडे लडकेसे पृछता है-"आज हमारे आश्रममे एक दाढीवाला वाघ आया है। उसने हमारा वछडा खा डाला न <sup>१</sup>'' यडा लडका उत्तर देता है—"अरे, वे तो वसिष्ट ऋपि है। ऐसा मत वक।" पहले वे मांसाशन करते थे और आज हम नई। करते—इसका अर्थ यह नहीं कि हम आज उनसे वड़े हो गये हैं। उनके अनुभवका लाभ हमें अनागास ही मिल गया है। हमें उनके इस अनुभवका विकास करना चाहिए। हमे वध विलक्कल ही छोड देनेका भी प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य अन्य जीवोका दृध पीये, यह वात भी तो हीनताकी है। दस हजार वर्ष वाद छोग हमारे विषयमे कहेगे-- "दयो हमारे पूर्वजोको दृध पीनेका त्रत लेना पडा था? राम-राम, वे दूव पीते दैसे होंगे १ एसे वे जंगली थे । असराज यह कि हमे निखर होकर, नम्रतापूर्वक अपने प्रयोग करते हुए निरंतर आगे वढते जाना चाहिए। सत्यका क्षितिज विशाल करते जाना चाहिए। विकासके लिए अभी पर्याप्त अवकाश है। किसी भी गुणका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है।

(६२) आसुरी शक्तिकी तेहरी महत्त्वाकाक्षा सत्ता, सम्कृति और सम्पत्ति हमें देवी सर्पात्तका विकास करना है और आसुरी संपदासे दूर रहना है। आसुरी संपत्तिका वर्णन भगवान्ने इसीलिए किया है कि हम उससे दूर रह सके। इसमें कुछ तीन वाते मुख्य है। असुरों के चित्रका सार 'सत्ता, संरकृति और संपत्ति' में है। वे कहते है—एक हमारी ही सरकृति उत्कृष्ट है और उनकी महत्त्वाकाक्षा होती है कि वही सारे संसारपर छाटी जाय। हमारी ही संरकृति क्यों छाटी

जाय <sup>१</sup> तो कहते हैं—यही सबसे अच्छी है । अच्छी क्यों हे <sup>१</sup> क्योंकि वह हमारी है । चाहे आसुरी व्यक्ति हो, चाहे असुरोसे वने साम्राज्य हो, उनके लिए ये तीन चीजे आवश्यक है ।

ब्राह्मण भी तो ऐसा ही समझते हैं कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। सारा ज्ञान हमारे वेदोमें भरा हुआ है। वेदिक संस्कृतिकी विजय सारे संसारमें होनी चाहिए। 'अग्रतश्रवरों वेदान पृष्टत स्थारं बरु.'—इस तरह सज्ज होकर सारी पृथ्वीपर अपनी संस्कृतिका झड़ा फहराओ। परन्तु पीठपर जहाँ 'सगरं धरु' रहा, तो फिर आगे हाथमें रखें वेचो से वेदोकी समाप्ति ही समझिये। मुसल्मान भी तो ऐसा ही समझते हैं कि कुरानगरीफमें जितना कुछ लिखा है, वही सच हैं। ईसाई भी ऐसा ही मानते हैं। अन्य धर्मका मनुष्य कितना ही उचकोदिका क्यों न हो, वह जवतक ईसामसीहपर विश्वास नहीं लाता, तवतक उसे स्वर्ग मिलनेवाला नहीं। भगवान्के मिलरूज उन्होंने केवल एक ही दरवाजा रखा है, वह है ईसामसीहवाला। लोग तो अपने घरोमें अनेक दरवाजे और खिड़िक्यों लगाते हैं, परन्तु वेचारे भगवान्के मंदिरमें केवल एक ही दरवाजा रखते हैं।

म ही कुछीन श्रीमत, मेरी जोड कही नहीं ।

सव यही मानते हैं। मैं कान १ भारद्वाज-कुलका। मेरी यह परंपरा अवाधित रूपसे चल रही है। यही हाल पश्चिमीय लोगोका है। कहने हैं, हमारी नसोमे नार्मन लोगोका रक्त वहता है। हमारे यहाँ गुरु-परम्परा हे न १ मूल आदि-गुरु है जंकर। फिर ब्रह्मदेव या और कोई, फिर नारद, व्यास, फिर कोई और ऋपि, फिर वीचमे दस-पॉच नाम आते हैं, वादमें अपने गुरुका नाम और फिर मैं—ऐसी परम्परा वतायी जाती है। इस वंजावलिसे यह सिद्ध किया जाता है कि हम श्रेष्ठ, हमारी सरकृति श्रेष्ठ। भाई, यदि आपकी संस्कृति सचमुच ही श्रेष्ठ, तो लसे अपने आचरणमे दीखने दो न । अपने जीवनमें उसकी

कुटीन मी चि सपन्न माझी जोटी कुठे असे ।

प्रभा फैलने दो न । परन्तु ऐसा नहीं होता। जो संस्कृति स्वयं हमारे । जीवनमें नहीं है, हमारे घरमें नहीं है, उसे संसारभरमें फैलानेकी आकाक्षा रखना—इस विचार-सरणिको आसुरी कहते हैं।

फिर जैसे मेरी संस्कृति सुन्दर है, वैसे ही यह विचार भी है कि संसारकी सारी संपत्ति रखनेके योग्य भी मैं ही हूँ। संसारकी सारी संपत्ति मुझे चाहिए और मैं उसे प्राप्त करूगा ही। वह संपत्ति किसिलए प्राप्त करनी है ? तो, सबसे समान रूपसे वॉटनेके लिए। इसके लिए मैं स्वतः अपनेको धन-संपत्तिमे गाड लेता हूँ। अकवरने यही तो कहा था—'ये राजपूत अभी मेरे साम्राज्यमें क्यों नहीं दाखिल होते ? एक साम्राज्य वनेगा, शांति स्थापित होगी।" वह प्रामाणिक रूपसे ऐसा मानता था। वर्तमान असुरोकी भी ऐसी ही धारणा है कि सारी सम्पत्ति वटोरनी है। क्यों ? उसे फिर सबमे बॉटनेके लिए!

जसके लिए मुझे सत्ता चाहिए। सारी सत्ता एक हाथमे केन्द्रीभूत होनी चाहिए। सारी दुनिया मेरे तंत्रमे आ जानी चाहिए। स्व-तंत्र— मेरे तंत्र—के अनुसार चलनी चाहिए। जो कुछ मेरे अधीन होगा, जो मेरे तंत्रके अनुसार चलेगा, वही स्व-तंत्र। इस तरह संस्कृति, सत्ता और संपत्ति—इन तीन मुख्य वातोपर आसुरी संपत्तिमे जौर दिया जाता है।

एक समय ऐसा था, जब समाजमे ब्राह्मणोका प्रभुत्व था। शास्त्र वे लिखते, कानून वे बनाते, राजा उनके समक्ष नतमस्तक होते। वह युग बवला। क्षत्रियोका युग आया। घोड़े छोडे जाने लगे, दिग्विजय किये जाने लगे। यह क्षत्रिय-संरक्षति भी आयी और चली गयी। ब्राह्मण कहता—'मै विद्या देनेवाला, दूसरे लेनेवाले, मेरे सिवा गुरु कौन १'' ब्राह्मणोको अपनी संरक्षतिका अभिमान था। क्षत्रियोका जोर सत्तापर था—"आज इसे मारा, कल उसे माह्मगा।" इस वातपर उनका सारा जोर रहता था। किर वैदयोका युग आया। 'पीठपर मारो, पर पेटपर मत मारो।'' इसमे वैदयोका सारा तत्त्वज्ञान है, पेटकी सारी अक्ल । 'यह धन मेरा और वह भी मेरा हो जायगा'—यही जप और यही

संकल्प । अंग्रेज हमे कहते है न—"स्वराज्य चाहिए तो छे छो, परन्तु हमारा तैयार माल वेचनेकी सुविधा, सहूलियते हमे दे दो, फिर भले ही अपनी संस्कृतिका अध्ययन करते रहो। लॅगोटी लगाओ और अपनी संस्कृतिको लिये वैठे रहो।" आजकल जो युद्ध होते हैं, वे व्यापारके लिए ही। यह युग भी जायगा, जानेका आरम्भ भी हो गया है। इस तरह ये सव आसुरी संपत्तिके प्रकार है।

## ( ९३ ) काम-कोध-मुक्तिका शास्त्रीय सयम-मार्ग

हम आसुरी संपत्तिको दूर हटाते रहे। संक्षेपमे कहे, तो आसुरी संपत्तिका अर्थ है—"काम, कोय, लोम।" ये ही तीनो सारे संसारको नचा रहे है। अब इस नृत्यको समाप्त करो। हमे यह छोड़ देना ही चाहिए। कोथ और लोम कामसे पैटा होते हैं। कामके अनुकूल परिस्थित उत्पन्न होनेसे लोभ पैटा होता है और प्रतिकूलता आनेसे कोध। गीतामे पट-पटपर यह कहा है कि इन तीनोसे वचते रहो। सोलहवे अध्यायमे अंतमे यही कहा है—काम, कोध और लोम, ये ही नरकके तीन वड़े द्वार हैं। इनमे बहुत वड़ा आवागमन होता है। अनेक लोग आते-जाते हैं। नरकका रारता खूव चौडा है। उसमे मोटरे चलती है, वहुतेरे साथी भी रारतेमें मिल जाते हैं, परंतु सत्यकी राह सॅकरी है।

तो अव, इन काम, क्रोघ, लोभसे वचे कैसे १ संयम-मार्ग अंगीकार करके। गास्त्रीय संयमका पल्ला पकड़ लेना चाहिए। संतोका अनुभव ही गास्त्र है। प्रयोग द्वारा जो अनुभव संतोको हुए, उन्हींसे गास्त्र वनता है। इस संयम-सिद्वातका हाथ पकड़ो। व्यर्थकी गंका-कुशंका मत रखो। कृपा करके ऐसा तर्क, ऐसी शंका मत लाइये कि यदि काम-क्रोध उठ गये, तो फिर संसारका क्या हाल होगा, वह तो चलना ही चाहिए, क्या थोडे-से भी काम-क्रोध न रहने चाहिए १ भाइयो, काम-क्रोध पहले से ही भरपूर है। आपको जितने चाहिए, उससे भी कही अधिक है। फिर क्यो व्यर्थमे वृद्धि-भेट पेटा करते है १ काम, क्रोध, लोभ आपकी इच्छासे रत्तीभर अधिक ही है। यह चिता न करे कि काम मर

जायगा, तो सर्वात केंसे पेदा होगी ? आप चाहे कितनी ही मंतित पेदा करे, एक दिन एसा आनेवाला है, जब पृथ्वीपरसे मनुष्यका नाम सर्वथा भिट जायगा। वैतानिकोका एसा कहना है। पृथ्वी थीर-थीर ठंडी होती जा रही है। एक समय पृथ्वी अत्यंत उप्ण थी। तब उसपर जीवधारी नहीं रहने थे। जीव पेदा ही नहीं हुआ था। एक समय ऐपा आ जायगा कि पृथ्वी अत्यंत ठडी हो जायगी और सारी जीव-मृथिका लय हो जायगा। इस वातमें लायों वर्ष लग जायगे। आप कितनी ही संतान-रृद्धि क्यों न करे, अतमें प्रलय निश्चित है। परमेश्वर जो अवतार लेता है, सो थर्म-संरक्षणके लिए मंख्या-मंदक्षणके लिए नहीं। जवतक एक भी धर्मपरायण मनुष्य है, एक भी पाप-भीर और सत्यितिष्ठ मनुष्य है, तवतक कोई चिता नहीं। उसकी ओर ईश्वरकी दृष्टि पनी रहेगी। जिनका धर्म भर चुका है, एमें हजारों लोगोंका जीवित रहना, न रहना वरावर है।

इन मव वातापर ज्यान रखकर मृष्टिमं ढंगसं रहिये, मयमंग् चिळये। मनमानी न करियं। 'लोक-मयह' का अर्थ यह नहीं कि लोग जैंसा कहें, वंसा किया जाय। मनुष्यों जा संघ यहाते जाना, मंपित्तका देर इकट्टा करते जाना—यह सुवार नहीं है। विकास संख्यापर अव-लंबित नहीं है। समाज यि वेशुमार वहने लगेगा, तो लोग एक-दूसरेका स्न करने लग जायेंगे। पहले पशु-पश्चियों को खाकर मनुष्य मत्त बनेगा। किर अपने वाल-च्बों को खाने रगेगा। काम-कोबमे कुल सार है, यह बात यि मान ले, तो किर अंतमे मनुष्य मनुष्यको पाड सायेगा, इनमें तिलमात्र संदेह नहीं है। लोक-संग्रहका अर्थ है, सुन्दर और विशुद्ध नीनि-मार्ग लोगों को दिखाना। काम-कोबसे मुक्त हो जानेपर यदि पृथ्वीसं मनुत्यका लोप हो जायगा, तो वह मंगल (यह) में उत्पन्न हो जायगा। आप चिता न करे। अन्यक्त परमात्मा सव जगह व्याप्त है। वह हमारी चिता कर लेगा। अत पहले हम मुक्त हो ले। आगे बहुत द्र देखनेकी जरूरत नहीं है। मारी सृष्टि जीर मानव-जातिकी चिता न करो। तुम अपनी नैतिक शक्ति बढ़ाओ, काम-कोधका पत्ला झाडकर फेंक हो। 'अपना तो गला लो पहले छुडा। द तुम्हारी गर्दन जो फेंस रही है, पहले उसे तो छुड़ा लो। इतना कर ले, ता बड़ा काम बने।

संसार-समुद्रमे दूर किनारे खडे रहकर समुद्रकी माँज देखनेमें जानद है। जो समुद्रमे द्वा रहा है, जिसकी ऑख-नाकमें पानी भर रहा है, उसे नमुद्रमें क्या आनंद है । सन समुद्र-तटपर एउं रहकर आनद लुटते हैं। ससारसे अलित रहनेजी इस संत-वृत्तिका जीवनमें संचार हुए विना आनद नहीं। अत कमल-पत्रजी तरह अलित रहों। बुद्धने कहा है—''यत महान पवेतके शिखरपर खड़े रहकर नीचे संसारकी जोर देखते हैं, तब उन्हें संसार क्षुद्र माल्य होता है।' आप भी अपर चढ़कर देखिये, तो फिर यह विज्ञाल विस्तार क्षुद्र दिखाई देगा। फिर संसारमें मन ही नहीं लगेगा।

साराण, भगवानने इस अन्यायमे आग्रहपूर्वक कहा है कि आसुरी संपत्तिको हटाकर देवी संपत्ति प्राप्त करो। आइये, हम ऐसा ही यहन करे।

रविवार, ५-६-<sup>13</sup>२

आपुला तृ गळा घर उगवृति ।

# सत्रहवाँ अध्याय

(९४) सुबद्ध व्यवहारसे चृत्ति मुक्त होती है

प्यारे भाइयो, हम धीरे-धीरे अन्ततक पहुँचते आ रहे हैं। पंद्रहवें अध्यायमें हमने जीवनके संपूर्ण शास्त्रका अवलोकन किया। सोलहवें अध्यायमें एक परिशिष्ट देखा। मनुष्यके मनमें और उसके मनके प्रतिविवरवह्मप समाजमें दो दृत्तियों, दो संस्कृतियों अथवा दो संपत्तियों का झगडा चल रहा है। इनमेंसे हमें देवी सपत्तिका विकास करना चाहिए, यह शिक्षा हमें सोलहवें अध्यायके परिशिष्टसे मिली है। आज सत्रहवें अध्यायमें हमें दूसरा परिशिष्ट देखना है। एक दृष्टिसे कह सकते हैं कि इसमें कार्य-क्रम-योग कहा गया है। गीता इस अध्यायमें रोजके कार्यक्रमकी सूचना दे रही है। आजके अध्यायमें हमें नित्य-क्रियापर विचार करना है।

अगर हम चाहते हैं कि हमारी वृत्ति मुक्त और प्रसन्न रहे, तो हमें अपने व्यवहारका एक कम वॉध छेना चाहिए। हमारा नित्यका कार्यक्रम किसी-न-किसी निव्चित आधारपर चलना चाहिए। मन तभी मुक्त रह सकता है, जब कि हमारा जीवन उस मर्याटामें और उस निश्चित नियमित रीतिसे चलता रहे। नटी स्वच्छंटतासे बहती है, परन्तु उसका प्रवाह वॅधा हुआ है। यदि वह बद्ध न हो, तो उसकी मुक्तता व्यर्थ चली जायगी। ज्ञानी पुरुपका उटाहरण अपनी ऑखोके सामने लाओ। सूर्य ज्ञानी पुरुपोका आचार्य है। भगवान्ते पहले-पहल कर्म-योग सूर्यको सिखाया, फिर सूर्यसे मनुको अर्थात् विचार करनेवाले मनुष्यको वह प्राप्त हुआ। सूर्य स्वतंत्र और मुक्त है। बह नियमित है—इसीमे उसकी रवतंत्रताका सार है। यह हमारे अनुभवकी वात है कि हमे एक निश्चित रास्तेसे घूमने जानेकी आवत है, तो रास्तेकी ओर ध्यान न देते हुए भी मनसे विचार करते हुए हम घूम सकते है।

यि घूमनेके लिए हम रोज-रोज नये रा नकालते रहेगे, तो सारा ध्यान उन रारतोमें ही लगाना पड़ेगा। फिर मनको मुक्तता नहीं मिल सकती। सारांग यह कि हमें अपना व्यवहार इसीलिए वॉव लेना चाहिए कि जीवन एक बोझ-सा नहीं, विलक्ष आनंदमय प्रतीत हो।

इमिलए भगवान् इस अध्यायमें कार्यक्रम वता रहे हैं। हम तीन संरथाएँ साथ लेकर ही जन्म लेते हैं। मनुष्य इन तीनो संरथाओं का कार्य भलीभाँति चलाकर अपना संसार मुखमय वना सके, इसीलिए ' गीता यह कार्य कम वताती है। वे तीन संस्थाएँ कोन-सी हैं । पहली संस्था है—हमारे आसपास लिपटा हुआ यह घरीर। दूसरी सस्था है—हमारे आसपास फैला हुआ यह विगाल ब्रह्मांड—यह अपार सृष्टि, जिसके हम एक अंग है। जिसमें हमारा जन्म हुआ वह समाज, हमारे जन्मकी प्रतीक्षा करनेवाले वे माता-पिता, भाई-वहन, अड़ोसी-पडोसी—यह हुई तीसरी संस्था। हम रोज इन तीन संस्थाओं का उपयोग करते हैं—इन्हें छिजाते हैं। गीता चाहती है कि हमारे द्वारा इन संस्थाओं में जो छीजन आती है, उसकी पूर्तिके लिए हम सतत प्रयत्न करें और अपना जीवन सफ्लवनाये। इन संस्थाओं के प्रति हमारा यह जन्मजात कर्तव्य हमें निरहंकार भावनासे करना चाहिए।

इन कर्तव्योको पूरा तो करना है, परन्तु उनकी पूर्तिकी योजना क्या हो १ यज्ञ, दान और तप—इन तीनोक योगसे ही वह योजना बनती है। यद्यपि इन अव्वोसे हम परिचिन है, तो भी इनका अर्थ हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं। अगर हम इनका अर्थ समझ छे और इन्हें अपने जीवनमें समाविट करें, तो ये तीनो सस्थाएँ सफछ हो जायें और हमारा जीवन भी मुक्त और प्रसन्न रहे।

### ( ९५ ) उसके लिए त्रिविध कियायोग

इस अर्थको समझनेके लिए पहले हम यह देखे कि 'यझ' का अर्थ क्या है। सृष्टि-संस्थासे हम प्रतिदिन काम लेते है। सौ आदमी यदि एक जगह रहते हैं, तो दूसरे दिन वहाँकी मारी सृष्टि द्पित दिसाई देने लगती है। वहाँकी हवा हम दृषित कर देते है, जगह गंदी कर देते है। अन्न खात है और सृष्टिको भी छिजाते है। सृष्टि-संरथाकी इस छीजनकी हमे पूर्ति करनी चाहिए। इसीलिए यज्ञ-संरथाका निर्माण हुआ है। यज्ञका उहेज्य क्या है ? सृष्टिकी जो हानि हो गयी है, उसे पूरा करना ही यज है। आज हजारों वर्षीसे हम जमीने जोतत आ रहे हैं, उससे जमीनका कस कम होता जा रहा है। यज कहता है— "पृथ्वीको उसका कस वापस छोटा टो, जमीन जोतो, उसे सूर्यकी धृप खाने हो। उसमे खाद डालो।'' छीजनकी पूर्ति करना—यह है यजका एक हेतु । दूसरा हेतु है, उपयोगमे लायी हुई वस्तुओका गुद्धीकरण। हम कुऍका उपयोग करते है, जिससे आसपास गंटगी हो जाती है, पानी इकट्टा हो जाता है। कुँएँके पासकी यह मृष्टि जो खराब हो गयी है, उसे शुद्ध करना चाहिए। वहाँका गंडा पानी निकाल डालना चाहिए। कीचड दूर कर देना चाहिए। क्षति-पृति करने और सफाई करनेके साथ ही वहाँ कुछ प्रत्यक्ष निर्माण-कार्य भी करना चाहिए-यह तीसरी वात भी यज्ञके अंतर्गत है। हमने कपडा पहना, तो हमे चाहिए कि रोज सृत कातकर फिर नव-निर्माण करे। क्पास पेटा करना, अनाज उत्पन्न करना, सूत कातना, यह भी यत्र-क्रिया ही है। यत्रमे जो कुछ निर्माण करना है, वह रवार्थके लिए नहीं, विल्क हमने जो अति की है, उसे परा करनेकी कर्तव्य-भावनासे वह होना चाहिए। यह परोपकार नहीं है। हम तो पहते से ही कजदार हैं। जन्मत ही अपने सिरपर ऋण रेक्र हम आते हैं। इस ऋणको चुकानेके लिए हमें जो कुछ निर्माण करना है, वह यज्ञ अर्थात् सेवा है, परापकार नहीं। उस सवास हमे अपना ऋण चुकाना है। हम पट-पटपर सृष्टि-संस्थाका उपयोग करते हैं। अत उस हानिकी पृर्ति करनेके हिए, उसकी शुद्धि करनेके छिए और नवीन बरतु उत्पन्न करनेके हिए हमे यज्ञ करना होता है।

दृसरी संस्था है, हमारा मनुष्य-समाज । मॉ-वाप, गुरु, मित्र,ये सव इमार डिए मेहनत करत है। समाजका यह ऋण चुकानेके छिए टानकी ज्यवस्था की गयी है। वानका अर्थ हे, समाजका ऋण चुकानेके लिए किया गया प्रयोग। वानका अर्थ परोपकार नहीं। समाजसे मैंने अपार सेवा की है। जब मैं इस संसारमें आया, तो दुर्वल और असहाय था। इस समाजने मुझे छोटेसे वडा किया है। इसलिए मुझे समाजकी सेवा करनी चाहिए। 'परोपकार' कहते हैं, दूसरेसे कुछ न लेकर की हुई सेवाको। परंतु यहाँ तो हम समाजसे पहले ही भरपूर ले चुके हैं। समाजके इस ऋणसे मुक्त होनेके लिए जो सेवा की जाय, वही वान है। मनुष्य-समाजको आगे वढ़नेमें सहायता करना वान है। सृष्टिकी हानि पूरी करनेके लिए जो अम किया जाता है, वह यज है और समाजका ऋण चुकानेके लिए तन, मन, वन तथा अन्य साधनोंसे जो सहायता की जाती है, वह वान है।

इसके अलावा एक तीसरी सरथा और है। वह है, शरीर। शरीर भी प्रतिदिन छीजता जाता है। इस अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, सबसे काम लेते है, इनको छिजात है। इस शरीररूपी सरथामे जो विकार, जो नोग उत्पन्न हो, उनकी बुद्धिके छिए 'तप' वताया गया है।

इस प्रकार सृष्टि, समाज और गरीर—इन तीनो संस्थाओका कार्य जिससे अच्छी प्रकार चल सके, उसी तरह ज्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। हम अनेक योग्य-अयोग्य संरथाएँ निर्माण करते हैं, परतु ये तीन संस्थाएँ हमारी बनायी हुई नहीं है। ये तो स्वभावत ही हमें मिल गयी है। ये संस्थाएँ कृत्रिम नहीं है। अत इन तीन सस्थाओं की हानि यज्ञ, वान और तप—इन सावनोसे पूरी करना हमारा रवभाव-प्राप्त वर्म है। अगर हम इस तरहसे चले, तो जो कुछ गक्ति हमारे अंदर है, वह सारी इसमें लग जायगी। अन्य वातों लिए और जिसे जेप ही नहीं बचेगी। इन तीनो संस्थाओं—सृष्टि, समाज और जरीर—को सुन्दर रखनेके लिए हमें अपनी सारी जिक्त खर्च करनी पड़ेगी। यदि कवीरकी तरह हम भी कह सके कि "हे प्रभो, तूने मुझे जैसी चादर दी थी, वैसी ही मैं लौटाकर जा रहा हूँ, तू इसे अच्छी तरह संभालकर देख ले", तो वह कितनी वडी सफलता है। परंतु ऐसी

सफलता प्राप्त करनेके लिए यज्ञ, दान और तपका त्रिविध कार्यक्रम व्यवहारमे लाना चाहिए।

यज्ञ, टान और तपमे हमने भेट माना है, परतु सच पृछा जाय तो इनमे भेट नहीं है, क्योंकि सृष्टि, रामाज और जरीर—ये विठक्क भिन्न-भिन्न संरथाएँ हैं ही नहीं। यह समाज सृष्टिसे वाहर नहीं है, न यह शरीर ही सृष्टिके वाहर है। इन तीनोंको मिलाकर एक ही भव्य सृष्टि-संस्था वनती है। इसीलिए हम जो उत्पादक श्रम करेंगे, जो टान | देंगे, जो तप करेंगे, उन सवको व्यापक अर्थमें 'यज्ञ' ही कह सकते हैं। गीताने चौथे अध्यायमें 'द्रव्य-यज्ञ', 'तपो-यज्ञ' आदि यज्ञ वताये हैं। गीताने यज्ञका अर्थ विज्ञाल वना दिया है।

इन तीनो सस्थाओं के लिए हम जो-जो सेवा-कार्य करेंगे, वे यज्ञ-रूप ही होंगे। आवर्यकता है उस सेवाको निर्पेक्ष रखनेकी। उससे फलकी अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि फल तो हम पहले ही ले चुके हैं। ऋण तो पहले ही सिरपर चला आ रहा है। जो लिया ह, उसे वापस करना है। यज्ञसे मृष्टि-संस्थामें, वानसे समाजमें और तपसे अरीरमें साम्यावस्था रहती है। इस तरह तीनों ही संस्थाओं में साम्यावस्था रखनेका कार्यक्रम है। इससे चुद्धि होगी और दूपित भाव नष्ट हो जायगा।

यह जो सेवा करनी है, उसके लिए कुछ 'भोग' भी प्रहण करना पड़ेगा। भोग भी यज्ञका ही एक अंग है। इस भोगको गीता 'आहार' कहती है। इस अरीररूपी यंत्रको अन्नरूपी कोयला देनेकी जरूरत है। यद्यपि यह आहार रवयं यज्ञ नहीं है, तथापि यज्ञ सिद्ध करनेका एक अग अवश्य है। इसलिए हम कहा करते हैं—'उटर-भरण नहीं, जानो यह यज्ञ-कमें' वगीचेसे फूल लाकर देवताके सिरपर चढ़ाना, यह पूजा है; परंतु फूल उत्पन्न करनेके लिए वगीचेमें जो मेहनत की जाती है, वह भी पूजा ही है। यज्ञ पूरा करनेके लिए जो कुछ किया की जाती है, वह एक प्रकारकी पूजा ही है। अरीर तभी हमारे काममें आ सकेगा,

उटरमरण नोहे जाणिजे यजकर्म ।

जव हम उसे आहार देगे। यज्ञ-साधनरूप कर्म भी 'यज्ञ' ही है। गीता इन कर्मोको 'तदर्थीय-कर्म'—'यज्ञार्थ-कर्म'—कहती है। सेवार्थ जरीर सतत खड़ा रहे, इसिंटए इस जरीरको मै जो आहुति दूँगा, वह यज्ञरूप है। सेवाके छिए किया गया आहार पवित्र है।

इन सव वातोके मूलमे फिर श्रद्धा चाहिए। सारी सेवाको ईश्वरार्पण करनेका भाव मनमे होना चाहिए। यह बहुत महत्त्वकी वात है। ईश्वरार्पण-युद्धिके विना सेवामयता नहीं आ सकती। इस प्रधान वस्तु ईश्वरार्पणताको भुला देनेसे काम नहीं चलेगा।

## ( ९६ ) साधनाका सात्त्विकीकरण

परन्तु हम अपनी सव कियाएँ ईश्वरको कव अर्पण कर सकेंगे? तभी, जब कि वे सात्त्विक होगी। जब हमारे सब कर्म सात्त्विक होगे, तभी हम उन्हें ईश्वरार्पण कर सकेंगे। यज्ञ, बान और तप, सब सात्त्विक होने चाहिए। कियाओंको सात्त्विक कैसे बनाना चाहिए, इसका तत्त्व हमने चौबहवे अध्यायमे देख लिया है। इस अध्यायमे गीता उस तत्त्वका विनियोग बता रही है।

सात्त्विकताकी यह योजना करनेमें गीताका उद्देश्य दुहरा है। वाहरसे यज्ञ, टान ओर तपरूप जो मेरी विश्व-सेवा चल रही है, उसीको भीतरसे आध्यात्मिक साधनाका नाम दिया जा सकता है। सृष्टिकी सेवा और साधनाके मिन्न-भिन्न कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। सेवा और साधना, ये टो भिन्न वाते हैं ही नहीं। दोनोंके लिए एक ही प्रयत्न, एक ही कर्म! इस प्रकार जो कर्म किया जाय, उसे भी अंतमें ईश्वरापण करना है। समाज-सेवा, साधना, ईश्वरापणता, यह योग एक ही कियासे सिद्ध होना चाहिए।

यज्ञको सात्त्विक वनानेके लिए दो वातोकी आवश्यकता है। निष्फ-ठताका अभाव और सकामताका अभाव। ये दो वाते यज्ञमे होनी चाहिए। यज्ञमे यदि सकामता होगी, तो वह राजस यज्ञ हो जायगा और यदि निष्फलता होगी, तो वह तामस यज्ञ हो जायगा। मृत कातना यहा है, परन्तु यदि सृत कातते हुए हमने उसमे अपनी जातमा नहीं उँडेली, हमारं चित्तकी एकाप्रता नहीं हुई, तो यह सृत्रयहा जड हो जायगा। बाहरसं हाथ काम कर रहे हैं, उन समय अंदरसं मनका मेल नहीं है, तो वह सारी किया विधिहीन हो जायगी। विधिहीन कमें जड हो जात हैं। विधिहीन कियामें तमोगुण आ जाता है। उस कियासे उत्कृष्ट वस्तुका निर्माण नहीं हो सकता। उसमें एलकी निर्पात्त नहीं होगी। यहामें सकामता न हो, तो भी उससे उत्कृष्ट पल मिलना चाहिए। कमें यदि मन न हो, आत्मा न हो, तो यह कमें वोझ-सा हो जायगा। फिर उससे उत्कृष्ट पल कहाँ ? यदि वाहरका काम विगडा, तो यह निश्चित समझों कि अंदर मनका योग नहीं था। अत. कममें अपनी आत्मा उँडेलो। आतरिक सहयोग रखो। मृदि-सम्बाका ऋण चुकानेके लिए हमें उत्कृष्ट पलोरिक करनी चाहिए। कमोंमें पलई। नता न आने पाय, इसीलिए आतरिक मेलकी विधिन युक्तता आवश्यक है।

इस प्रकार जब इसारे अंदर निष्कामता आ जायगी और विधिम्बंक सफल कर्म होगा, तभी हसारी चित्त-गुद्धि होने लगेगी। चित्त-गुद्धिकी क्सोटी क्या है १ वाहरी कामकी जॉच कर के देखो। यदि वह निर्मल और सुदर न हो, तो चित्तको भी मलिन समझ र नेमे कोई वाया नहीं। भला, कर्ममे मुदरता कव आती है १ गुद्ध चित्तसे परिश्रमके साथ किये हुए कर्मपर ईश्वर अपनी पसदगीकी, अपनी प्रसन्नताकी मुहर लगा देता है। जब प्रमन्न परमेश्वर कर्मकी पीठपर प्रेमका हाथ फिराता है. तो यहाँ सौदर्य उत्पन्न हो जाता है। सौदर्यका अर्थ है, पित्रन्न श्रमको मिला हुआ परमेश्वरीय प्रसाद। जिल्पकार जब मृति बनात समय तन्मय हो जाता है तो उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि यह मुदर मृति मेरे हाथोंसे नहीं वनी। मृतिका आकार गढते-गढ़ते अतिम क्ष्णमें न जाने कहाँ से उत्ममें अपने-आप मौदर्य आ टपकता है। क्या चित्त-गुद्धिके विना यह ईश्वरीय क्ला प्रक्ट हो सकती है १ मृतिमें जो इन्छ ग्वारर्य, माधुर्य है, वह यही कि अपने अत करणका सारा सीदर्य

उसमें उडेल दिया जाता है। मृतिके मानी है, हमारे चित्तकी प्रतिमा। हमारे समस्त कर्म हमारे मनकी मृतियाँ है। अगर मन मुदर हैं, तो वह कर्ममय मृति भी मुदर होगी। वाहरके कर्मोंकी ब्राह्म मनकी ब्राह्मिस और मनकी ब्राह्मियाहर कर्मोंसे जॉच लेनी चाहिए।

एक बात और । यह यह कि इन सब कमें मि मत्र भी चाहिए। मत्र-हीन कर्म व्यर्थ है। मृत कातते समय यह मंत्र अपने हृदयमे रखो ि में इस सुतमे गरीब जनताके साथ जोड़ा जा रहा है। यदि यह मत्र हृदयमे न हो और घंटो किया जरे, तो भी वह सब व्यर्थ जायगी। उस क्रियांस चित्त बुद्ध नहीं होगा। क्यासकी प्रनीमेंसे अव्यक्त परमात्मा स्वरूपमे प्रकट हो रहा है—ऐसा मंत्र अपनी कियांसे डालकर फिर उस क्रियांकी ओर देखो। वह क्रियां अयन्त सान्त्रिक और सुदर वन जायगी। बह क्रियां पृजा बन जायगी, यज्ञ स्त्र मेवा हो जायगी। उस छोटे-से बागेहारा हम समाजके साथ, जननाके साथ, जगदीश्वरके साथ ब्यं जायंगे। बालकृष्णके छोटेसे मुँहमें बजोटा मॉको सारा विश्व विखाई देने छगेगा।

### ( ९७ ) आहार-गुद्धि

ऐसी सेवाके लिए आहार-गृद्धि भी आवज्यक है। जैसा आहार, वैसा ही मन । आहार परिमित होना चाहिए। आहार कोन-सा हो, इनकी अपेक्षा यह बान अविक महत्त्वकी है कि वह दितना हो। ऐसा नहीं है कि आहारका चुनाव महत्त्वकी बात नहीं है, परन्तु हम जो आहार लेने हैं. वह उचिन मात्रामें है या नहीं, यह उससे भी अविक महत्त्वकी वात है। हम जो कुछ खाने हैं, उसका परिणाम अवज्य होगा। हम खाते क्यों है । इसीलिए कि उत्कृष्ट सेवा हो। आहार भी यत्नाग ही है। सेवाहपी यत्नको पल्टाबी बनानेके लिए आहार चाहिए, इस भावनामें आहारकी और देखों। आहार गुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवनमें कितनी आहार-गृद्धि कर सकता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं, परंतु हमारे समाजने आहार-

शुद्रिके लिए पर्याप्त तपस्या की है। आहार-शुद्धिके लिए भारतमें विशाल प्रयत्न हुए हैं। उन प्रयोगोंम हजारों वर्ष वीते। उनमें कितनी तपस्या लगी, यह नहीं कहा जा सकना। इस भूमंडलपर भारत ही एक ऐसा देश हैं, जहाँ कितनी ही पूरी-की-पूरी जातियाँ मासाजन-मुक्त हैं। जो जातियाँ मासाजन-मुक्त हैं। जो जातियाँ मांसाहारी हैं, उनके भी भोजनमें मांस नित्य और मुख्य पहार्थ नहीं हैं और जो मास खाते हैं, वे भी उसमें कुछ हीनता अनुभय करने हैं। मनसे तो वे भी मासका त्याग कर चुके हैं। मांमाहारकी प्रश्वतिको रोकनेके लिए यह प्रचलित हुआ और इमीके लिए यह बंद भी हो गया। श्रीकृष्ण भगवान्ने तो यह्नकी व्याख्या ही वदल ही। श्रीकृष्णने दूधकी महिमा बहायी। श्रीकृष्णने असावारण वाते कुछ कम नहीं की हैं, परंतु भारतकी जनता किस कृष्णके पीछे पागल हुई थी शारतीय जनताको तो 'गोपाल कृष्ण' 'गोपाल कृष्ण' यही नाम प्रिय है। वह कृष्ण, जिसके पास गाये वैठी हुई हैं, जिसके अवरोपर मुरली वरी हैं, ऐसा गायोकी सेवा करनेवाला, गोपाल कृष्ण ही आवाल-वृद्योका परिचित है। गो-रक्षणका वडा उपयोग मांसाहार वंद करनेमें हुआ। गायके दथकी महिमा वटी और मासाहार कम हुआ।

फिर भी सपूर्ण आहार-छुद्धि हो गयी हो, सो वात नहीं। हमें अय उसे आगे बटाना है। वंगाली लेग मछली खात हैं, यह देखकर कितने ही लोगोंको आक्चर्य होता है। किंतु इसके लिए उन्हें लोप देना ठीक न होगा। बगालमें सिर्फ चावल होता है। उससे अरीरको पूरा पोपण नहीं मिल सकता। इसके लिए प्रयोग करने पड़ेगे। फिर लोगोंमें इस वातका विचार गुरू होगा कि मछली न खाकर कोन-भी बनस्पित खाये, जिसमें मछलीके बराबर ही पुटि मिल जाय। इनके लिए असाधारण त्यागी पुरुप पंचा होंगे और फिर ऐसे प्रयोग होंगे। ऐसे व्यक्ति ही समाजको आगे ले जाते हैं। सूर्य जलता रहता है, तब जाकर कहीं जीवित रहने योग्य ९५ उज्जात हमारे अरीरमें रहनी है। जब समाजमें बेराज्यके प्रकालित सूर्य उत्पत्त होंते हैं और जब वे बड़ी श्रद्धापूर्वक परिन्थितियोन के बन्धन नोडकर बिना पंखोंके अपने ध्येयाकाशमें एड़ने लगते हैं, तब कहीं संसारोपयोगी अल्प-स्वल्प वैराग्यका हममें संचार होता है। मांसाहार बंद करनेके लिए ऋपियोको कितनी तपस्या करनी पडी होगी, कितने प्राण अपण करने पडे होगे, इस वातका विचार ऐसे समय मेरे मनमें आता है

साराग यह कि आज हमारी सामुदायिक आहार-गुद्धि इतनी हुई है। अनत त्याग कर के हमारे पूर्वजोने जो कमाई की है, उसे तुम गॅवाओ मत । भारतीय संस्कृतिकी इस विगेपताको खुवाओ मत । हमें येन-केन प्रकारेण जीवित नहीं रहना है। जिसे किसी-न-किसी तरह जीवित रहना है, उसका काम वडा सरल है। पशु भी किसी-न-किसी तरह जी ही छेते है। तव क्या जैसे पशु, वेसे ही हम १ पशुमें और हममें अंतर है। उस अंतरको वढ़ाना ही संस्कृति-वर्धन कहा जाता है। हमारे राष्ट्रने मासाहार-त्यागका वहुत वड़ा प्रयोग किया। उसे और आगे ले जाओ। कम-से-कम जिस मंजिलतक हम पहुंच चुके है, उससे पीछे तो मत हटो।

यह सूचना देनेका कारण यह है कि आजकल कितने ही लोगोंकों मांसाहारकी इप्टता प्रतीत होने लगी है। आज पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियोंका एक-दूसरेपर प्रभाव पड रहा है। मेरा विश्वास है कि अंतमें इसका परिणाम अच्छा ही होगा। पाञ्चात्य संस्कृतिके कारण हमारी जड़श्रद्वा हिलती जा रही है। यदि अंध-श्रद्धा डिग गयी, तो कुछ हानि नहीं। जो अच्छा होगा, वह टिक जायगा और दुरा जल जायगा। अध-श्रद्धा जानेपर उसके स्थानपर अध-अश्रद्धा न उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल श्रद्धा ही अंधी होती हो। केवल श्रद्धाने ही 'अंध' विशेषणका ठेका नहीं लिया है। अश्रद्धा भी अंधी हो सकती है।

मांसाहारके वारेमे आज फिरसे विचार होना शुरू हो गया है। जो हो, कोई नवीन विचार सामने आता है, तो मुझे वड़ा आनंद होता है। छगता है कि छोग जग रहे हैं और धक्के दे रहे है। जायतिके छक्षण देखकर मुझे अच्छा छगता है। छेकिन यदि जगकर ऑस्से मछते हुए वैसे ही चछ पड़ेगे, तो गिर पड़नेकी आशका रहती है। अत जयतक पूरे-पूरे न जग जायं, अच्छी तरह ऑख खोलकर देखने न छगे, तवतक हाथ-पेरोको मर्याहामे ही रखना अच्छा है। विचार खूब कीजिये, आडे-तिरछे, उल्टे-सीथे, चारो ओरसे खूब सोचिये। वर्मपर विचारकी केंची चलाइये। इस विचारक्षी केचीसे जो धर्म कट जाय, यमझो कि वह तीन कीडीका था। इस तरह जो दुकडे कट-छेट जायं, उन्हें जाने हो। तुम्हारी केंचीसे जो न वटे, विल्क उमसे उल्टी तुम्हारी केंची ही हट जाय, वही धर्म सचा है। धर्मको विचारोसे हर नहीं। अत विचार तो करो, परंतु काम एकटम मत कर डालो। अधजगे रहकर यि कुछ काम करोगे, तो गिरोगे। विचार जोरोसे चले, फिर भी कुछ देर आचारको मॅमाले रखो। अपनी कृतिपर मंयम रखो। अपनी पहलेकी पुण्याई मत गवा बठो।

## (१=) अविरोधी जीवनकी गीताकी योजना

आहार-गुद्धिसे चित्त गुद्ध रहेगा। गरीरको भी वल मिलेगा।
समाज-सेवा अच्छी तरह हो सकेगी। चित्तमे संतोप रहेगा और
समाजमे भी संतोप फेलेगा। जिस नमाजमे यज्ञ टान तप, किया विधि
और संत्रसिहत होती रहती हैं, उसमे विरोध दिखाई नहीं देगा। दें।
दर्पण यदि एक-दूसरें के आमने-सामने रखे हो, तो जैसे इसमेका उसमे
और उसमेका इसमे दिखेगा, इसी तरह व्यक्ति और समाजमे विवप्रतिविध-न्यायसे परस्पर सतीप प्रकट होगा। जो मेरा संतोप है, वही
समाजका है और जो नमाजका है बही मेरा। इन दोनो संतोपोकी
हम जॉच कर सकेगे और हम देखेंगे कि दोनो एक रूप हैं। सर्वत्र
अद्वेतका अनुभव होगा। द्वेत और द्रोह अम्त हो जायंगे। ऐसी
सुन्यवस्था जिस योजनाके द्वारा हो सकती है, उसीका प्रतिपादन
गीता कर रही है। जगर अपना देनिक कार्यक्रम हम गीताकी योजनाके
अनुसार बनाय, तो कितना अच्छा हो।

परतु आज व्यक्ति और समाजके जीवनमे विरोध उत्पन्न हो गया है। यह विरोध कैसे दूर हो सकता है, यही चर्चा सव ओर चल रही है। ज्यक्ति और समाजकी मर्यादा क्या है ? ज्यक्ति गोण है या समाज ? इनमें श्रेष्ठ कोन हे ? ज्यक्तिवादके कोई समर्थक समाजको जड समझते है। सेनापितके सामने कोई सिपाही आता है, तो सेनापित उससे पोलते समय साम्य भाषात्रा उपयोग करता है। उसे 'आप' भी कहेगा, परतु सेनाको तो वह चाहे जिस तरह हुक्म देगा। मानो सेन्य अचेतन हो, तकडीका एक लुट्टा हो। उने इथर-से-उथर हिलायेगा और उथर-से-उधर। ज्यक्ति चेतन्यमय हे और समाज जड, ऐसा अनुभव वहाँ भी हो रहा है। देखों, मेरे सामने दो सो, तीन मां आदमी है, परंतु उन्हें रूचे या न रूचे, मे तो वोलता ही जा रहा हूँ। मुझे जो विचार मूझता है, वही कहता हं। नानो आप जड ही है। परंतु मेरे सामने कोई व्यक्ति आयेगा, तो मुझे उसकी वात मुननी पड़ेगी और उसे विचार पूर्वक उत्तर देना पड़ेगा. परंतु यहाँ तो मैने आपको घंटे-घटेमर यो ही बैठा रखा है।

"समाज जड है और व्यक्ति चेतन्य'—ऐसा कहकर व्यक्ति-चेतन्यवादका कोई-कोई प्रतिपादन करते हैं और कोई समुदायको महत्त्व देते हैं। मेरे वाल झड गये, हाथ टट गया, ऑखे चली गयी और टॉत गिर गये। इतना ही नहीं, एक फेफडा भी वेकार हो गया, परंतु में फिर भी जीवित रहता है, क्योंिक पृथक् रूपमें एक-एक अवयव जड है। किसी एक अवयवके नागसे सर्वनाश नहीं होता। सामुदायिक शरीर चलता ही रहता है। इस प्रकार ये दो पररपर-विरोधी विचार-वाराएं है। आप जिस हिस्से देखेंगे, वैसा ही अनुमान निकालेंगे। जिस रंगका चन्मा, उसी रगकी सृष्टि!

कोई व्यक्तिको महत्त्व देता हे, तो कोई समाजको। इसका कारण यह है कि समाजमे जीवन-कल्हिश कल्पना फेल गयी है, परंतु क्या जीवन कल्रहके लिए हे ? इससे तो फिर हम सर क्यो नहीं जाते ? कल्रह तो सरनेके लिए है। तभी तो हम स्वार्थ और परमार्थमें भेद खालते हैं। जिसने पहले-पहल यह कल्पना की कि स्वार्थ और परमार्थमें अंतर है, उसकी विल्हारी है। जो वस्तु वास्तवमें है ही नहीं,

डलके अस्तित्वका आभास देनेकी शक्ति जिसकी युद्धिमे थी, डलका गौरय करनेको जी चाहता है। जो भेट नहीं है, वह उसने खड़ा किया आर उसे जनताको सिखाया, इस वातका आद्रचर्य होता है। चीनकी दीवारके जैसा ही यह प्रकार है। यह मानना बेसा ही है, जैसा कि क्षितिजकी मर्याटा बनाना और फिर यह मानना कि उसके पार कुछ नहीं है। इन सबका कारण है, आज बज्ञमय जीवनका अभाव । इसीसे ट्यक्ति और समाजमे भेट उत्पन्न हो गया है।

परंत व्यक्ति और समाजमे वास्तविक भेट नहीं किया जा सकता। किमी कमरेके हो भाग करनेके लिए अगर कोई पर्दा लगाया जाय आंर पर्वा हवासे उड़कर आगे-पीछे होने लगे, तो कभी यह भाग बड़ा माछ्म होता है और कभी वह । हवाकी छहरपर उस कमरेके भाग अवर्छवित रहते हैं, वे स्थायी, पत्रके नहीं हैं। गीता इन झगड़ोसे परे है। ये झगड़े काल्पनिक हैं। गीता तो कहती है कि अंत श्रृद्धिकी मर्याटा रखो। फिर व्यक्ति और समाजके हितोमें कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा। एक-दूमरेके हितमे वाधा नहीं होगी। इस वाधाको, इस विरोध-को दूर करना ही गीताकी विशेषता है। गीताके इस नियमका पालन करनेवाला वर्षि एक भी व्यक्ति मिल जाय, तो अकेले उसीसे सारा राष्ट्र संपन्न हो जायगा। राष्ट्रका अर्थ है राष्ट्रके व्यक्ति। जिस राष्ट्रमे ऐसं ज्ञान और आचारसंपन्न व्यक्ति नहीं हैं, उसे राष्ट्र कैसे मानेगें ? भारत ज्या है । भारत रवीन्द्रनाथ है, भारत गांधी है या इसी तरहके पॉच-इस नाम। बाहरका संसार भारतकी कल्पना इन्ही पॉच-इस व्यक्तियोंपरसे करता है। प्राचीन कालके दो-चार, सध्यकालके चार-पॉच और आजके आठ-इस व्यक्ति है हीजिये और इनमें हिमालय, गंगा आदिको मिला दीजिये । वस, हो गया भारत । यही है भारतकी व्याख्या। वाकी सब है इस व्याख्याका भाष्य। भाष्य यानी सुत्रोका विन्तार । दूवका दही और दहीका छाछ-मक्खन । झगड़ा दूव-दही, छाछ-मक्खनका नहीं है। द्यका कम देखनेके लिए उसमे मक्खन कितना है यह देखा जाना है। इसी प्रकार समाजका कस उसके व्यक्तियों-

परसे निकाला जाता है। ज्यक्ति और समाजमें कोई विरोध नहीं है। विरोध हो भी कैसे सकता है विचिक्त ज्यक्ति ज्यक्ति भी विरोध न होना चाहिए। यदि एक ज्यक्तिसं दूसरा ज्यक्ति अधिक संपन्न हो जाय, तो इससे विगडेगा क्या हाँ, कोई भी विपन्न-अवस्थामें न हो और संपत्ति-वालाकी सपित्त समाजके काम आती रहे, यस। मेरी दाहिनी जेवसे पसे है तो क्या और वार्या जेवसे हैं तो क्या विनो जेवे आखिर है तो मेरी ही। कोई ज्यक्ति सपन्न होता है, तो उससे मैं संपन्न होता हूँ, राष्ट्र सपन्न होता है—ऐसी युक्ति माथी जा सकती है।

परंतु हम भेट खडे करते हैं। धड और सिर अलग-अलग हो जायंगे, तो होनो मर जायंगे। अत त्र्यक्ति और समाजमे भेट न करो। गीता यही सिखाती है कि एक ही क्रिया स्वार्थ और परमार्थको क्रिस प्रकार अविरोधी वना देती है। मेरे इस कमरेकी हवामे और वाहरकी अनत हवामे कोई विरोध नहीं है। यदि में इनमें विरोधकी कल्पना करके कमरा वंद कर ख्गा, तो दम घुटकर मर जाऊँगा। अविरोवकी कल्पना करके मुझे कमरा खोलने हो, तो वह अनंत हवा भीतर आ जायगी। जिस क्षण में अपनी जमीन और अपना घरका दुकड़ा औरो-से अलग करता हूँ, उमी क्षण मे अनत सपित्तसे वंचित हो जाता हूँ। मेरा यह छोटा-सा यर जलता है, गिरता है, तो मै ऐसा समझकर कि मेरा सर्वरव चला गया, रोने-पीटने लग जाता हूँ। परंत ऐसा क्यों करना चाहिए ? क्यों रोना-पीटना चाहिए ? पहले तो संकुचित कल्पना करे और फिर रोये । ये पॉच सो रुपये मेरे है, ऐसा जहां कि मृष्टिकी अपार संपत्तिसे में दूर हुआ। ये दो भाई मेरे हैं, ऐसा समझा कि संसारके असंख्य भाई मुझसे दूर हो गये—इसका हमे ध्यान नहीं रहता। मनुष्य अपनेको कितना सकुचित वना लेता है। वास्तवमे तो मनुष्यका स्वार्थ ही परमार्थ होना चाहिए। गीता ऐसा ही सरल-सुंटर मार्ग दिखा रही है, जिससे व्यक्ति ओर समाजमे उत्तम सहयोग हो। जीभ ओर पेटमे क्या विरोध है <sup>१</sup> पेटको जितना अत्र चाहिए, उतना ही जीभको देना चाहिए। पेटने 'वस' कहा कि

जीभको देना बंद कर देना चाहिए। पेट एक संरथा है, तो जीभ दूसरी संरथा। में इन संरथाओं का सम्राट् है। इन सब सर्थाओं से अट्टेन ही है। कहा से ले आये यह अभागा विरोध है जिस प्रकार एक ही देहकी इन संखाओं में बार्गावक विरोध नहीं है, प्रस्थुन सर्थोग है उसी प्रकार समाजमें भी है। समाजमें इस सहयोगको बढानेके लिए ही गीना चिन्-शृद्धिप बंद हान, तप कियाका विद्यान बनानी है। एसे कमेंसि व्यक्ति आर समाज, दोनोक। कल्याण होगा।

जिसका यज्ञसय जीवन है, वह सबका हो जाता है। प्रत्येक पुत्रकों ऐसा सालम होता है कि माँका प्रेम मुझपर है। उसी प्रकार यह व्यक्ति सबको अपना मालम होता है। सारी दुनियाको वह प्रिय ओर अपनाने योग्य लगता है। सभीको ऐसा मालम होता है कि वह हमारा प्राण है, मित्र है, सखा है।

एमा पुरुष तो है बन्य, छोग चाहे उसे अनन्य । क् ऐमा मिनर्य रामदासने बहा है। ऐसा जीवन बनानेकी युक्ति गीताने बतायी है।

(११) समर्पणका मत्र

गीना यह भी जहनी है कि जीवनको यजमय यनाकर फिर उम सबको ई व्यरापण कर देना चाहिए। जीवनके सेवामय हो जानपर फिर और ई व्यरापणना निस्तिलिए हम यह सरलतान कह नो देन हैं कि सारा जीवन सेवामय कर दिया जाय, परन्तु एसा करना बहुत कठिन है। अनेक जन्मों जाजर यह थोडा-वहुन सब सकता है। फिर भेल ही सारे कर्न संवामय, अअरग सेवामय हो जाय, तो भी उरम ऐसा नहीं कह सकते कि वे प्जामय हो ही गये। इसिलए 'अतत्सन्' इस सबके साथ सारे कमें ई व्यरापण करने चाहिए।

संवा-कर्म वसे मोलहों आना संवामय होना कठिन है, क्योंिट परमार्थमें भी ग्वार्थ जा ही जाता है। केवल परमार्थ संभव ही नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं हो सकता, जिसमें मेरा लेकमात्र भी स्वार्थ न हो। इसलिए प्रतिदिन अधिक निष्काम और अधिक निरुवार्थ

ऐसा पुरुष तो पहाचा । जनास वाटे हा असावा ॥

सेवा हाशोसे हो, ऐसी इच्छा रसनी चाहिए। यदि यह चाहते हो कि सेवा उत्तरोत्तर अविक शुद्ध हो, तो सारी कियाएँ ईब्बरार्पण करो। ज्ञानदेवने कहा है—

जीवन-कला साबते योगी, वेण्णवको है नाम मनुर।\*

नामामृतकी मधुरता और जीवन-कला अलग-अलग नहीं है।
नामका आतिरक घोप और वाह्य जीवन-कला दोनोका मेल है। योगी
और वेष्णव एक ही है। परमेश्वरको किया अपण कर देनेपर स्वार्थ,
परार्थ और परमार्थ, सब एव हप हो जाते है। पहले तो जो 'तुम'
और 'सै' अलग-अलग है, उन्हें एक करना चाहिए। 'तुम' और 'सै'
मिलनेसे 'हम' हो गये। अब 'हम' और 'वह' को एक कर डालना
है। पहले मुझे इस सृष्टिसे मेल साधना है आर फिर परमात्मासे।
'ॐ तत्सन्' मुझे यही भाव स्त्वित किया गया है।

परमात्माके अनंत नाम है। व्यासजीने तो उन नामोका 'विष्णुसहस्रनाम' वना दिया है। जो-जो नाम हम कल्पित कर ले, वे सव
उसके है। जो नाम हमारे मनमे रफ़्रित हो, उमी अर्थमे उसे हम
सृष्टिमे देखे और तदनुरूप अपना जीवन वनाये। परमेश्वरका जो
नाम मनको भाये, उमीबो सृष्टिमे देखे और उसीके अनुसार अपने
आपको वनाये। इसको में 'त्रिपदा गायत्री' कहता हूँ। उदाहरणके
ि ए ईश्वरका दयामय नाम ले लीजिये। ऐसा मानकर चले कि वह
रहीम है। अव उसी दया-सागर परमेश्वरको इस सृष्टिमे ऑखे खोलकर देखे। भगवानने प्रत्येक वच्चेको उसकी सेवाके लिए माता दी है,
जीनेके लिए हवा दी है। इस तरह उस दयामय प्रभुकी सृष्टिमे जो
दयाकी योजना है, उसे देखे और अपना जीवन भी दयामय
वनाये। भगवदगीता-कालमें भगवानका जो नाम प्रसिद्ध था, वही
भगवदगीताने सुझाया है। वह है 'ॐ तत्सत्'।

'ॐ' का अर्थ है 'हॉ', परमात्मा है। इस वीसर्वा जताव्दीमें भी परमात्मा है।

चामामृतगोडी वैष्णवां टाघटी । योगिया साघटी जीवनकळा ॥

#### स एव अग्र स उ रव ।

यही आज है, वही कल था आर वही कल होगा। वह कायम है। कृष्टि कायम है और कमर कसकर में भी साधना करने के लिए तैयार हूं। में साधक हूं। वह भगवान है और यह कृष्टि प्जा-उच्य, पूजा-साधन है। जब ऐमी भावनासे हमारा हृद्य भर जाय, तभी कहा जा सकेगा कि 'ॐ' हमारे गल उतरा। वह है, में हूं और मेरी सावना भी है—ऐसा यह ॐकार-भाव मनमं वस जाना चाहिए और सावनामं प्रकट होना चाहिए। सूर्यको जब कभी देखिये, वह किरणोसिहत दिखाई देगा। वह किरणोको दूर रखकर कभी रह ही नहीं सकता। वह किरणोको नहीं भुजाता। इसी प्रकार कोई भी किसी भी समय क्यों न देखे, सावना हमारे पास दिखाई देनी चाहिए। जब ऐसा हो जायगा, तभी यह कहा जा सकेगा कि 'ॐ' को हमने पचा लिया।

इसके बाद है 'सत्'। परमेज्वर सत् है अर्थात् शुभ है, मंगल है। इस भावनासे अभिभूत होकर भगवानके मागल्यका सृष्टिमे अनुभव करो। देखो, बह पानीकी सतह । पानीमेसे एक घडा भर लो। उससे जो गड्डा पड़ेगा, वह अणभरमे ही भर जायना। यह कितना मागल्य है। यह कितनी प्रीति है। नदी गड्डोंको सहन नहीं करती। गड्डोंको भरनेके लिए टाइती है।

## नदी वेगेन शुक्रयति।

सृष्टिरूपी नदी वेगसे शुद्ध हो रही है। यावत् सृष्टि सव शुभ ओर मंगल है। अपने कर्मको भी ऐसा ही होने दो। परमेश्वरके इम 'सत्' नामको आत्मसात् करनेके लिए सारी कियाएँ निर्मल ओर भक्तिमय होनी चाहिए। सोमरस जिस तरह पवित्रकोमेस छाना जाता था, उसी तरह अपने मच कर्मों और साधनोंको नित्य परीक्षण करके निर्दोप वनाना चाहिए।

अब रहा 'तत्'। 'तत्' का अर्ब है 'चह'—कुछ-न-कुछ भिन्न, इस सृष्टिसे अल्प्नि। परमात्मा इस सृष्टिसे भिन्न है, अर्थात् अल्प्नि है। सूर्योदय होते ही कमल खिलने लगते है, पक्षी खड़ने लगते है और अंधकार नष्ट हो जाता है। परन्तु 'सूर्च' तो दूर ही रहता है। इन सब परिणामोसे वह विलक्कुल अलग-सा रहता है। जब अपने कर्मोमे अना-सक्ति रखे, अलिप्तता आ जाय, तव समझिये कि हमारे जीवनमें 'तत्' प्रविष्ट हुआ।

इस प्रकार गीताने यह 'ॐ तत्सत्' वैदिक नाम लेकर अपनी सव कियाओंको ईव्वरार्पण करना सिखाया है। पिछले नवे अध्यायमे सव कर्मोंको ईव्वरार्पण करनेका विचार आया है। 'यत्करोपि यदञ्नासि' इस व्लोकमे यही कहा गया है। इसी वातका सन्नहवे अन्यायमे विव-रण दिया गया है। परमेव्वरार्पण करनेकी किया सात्त्विक होनी चाहिए, तभी वह परमेव्वरार्पण की जा सकेगी—यह वात यहाँ विवेप रूपसे वतायी गयी है।

## ( १०० ) पापहारी हरिनाम

यह सब ठीक है, कितु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यह 'ॐतत्सन्' नाम पिवत्र पुरुपको ही पच सकता है, पापी पुरुप क्या करे १ पापियोक में मुँहमें भी सुगोभित होने योग्य कोई नाम है या नहीं १ 'ॐ तत्सन्' नाममें वह भी गक्ति है। ईश्वरके किसी भी नाममें असत्यसे सत्यकी ओर ले जानेकी गक्ति रहती है। वह पापकी ओरसे निष्पापताकी ओर ले जा सकता है। जीवनकी शुद्धि धीरे-धीरे करनी चाहिए। परमात्मा अवज्य सहायता करेगा। तुन्हारी दुर्वलताके समय वह तुन्हें सहायता देगा।

यदि कोई मुझसे कहे कि "एक ओर पुण्यमय कितु अहंकारी जीवन और दूसरी ओर पापमय कितु नम्र जीवन—इनमेसे किसी एकको पसंद करो", तो यदि मै मुँहसे न भी बोळ सकूँ, फिर भी अंत करणसे कहूँगा कि "जिस पापसे मुझे परमेश्वरका स्मरण रहता है, वही मुझे मिळने दो ।" मेरा मन यही कहेगा कि अगर पुण्यमय जीवनसे परमात्माकी विस्मृति हो जाती है, तो जिस पापमय जीवनसे उसकी याद आती है, मै उसीको छूँगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मै पापमय जीवन-

का समर्थन कर रहा हूँ, परन्तु पाप उतना पाप नहीं है, जितना कि पुण्यका अहंकार पाप है।

कही ये मुजानपन, रोक न दे नारायण १+

—ऐसा तुकारामने कहा है। वह वड पन नहीं चाहिए। उसकी अपेक्षा तो पापी, दु सी होना ही श्रव्छा है।

ज्ञानी जो हॅ बनचे, उन्ह मां भी दूर रखे।

परन्तु अज्ञान वालकोको माँ अपनी गोटमे उठा लेगी। में 'स्वाव-लंबी पुण्यवान्' नहीं होना चाहता। 'परमेश्यरावलवी पापी' होना ही मुझे प्रिय है। परमात्माशी पवित्रता मेरे पापको समाकर भी वचने जैसी है। हम पापाको रोकनेका प्रयत्न करे। यदि वे नहीं कके, तो हृदय रोने लगेगा। मन छटपटाने लगेगा। तव ईव्वरकी याद आयंगी। बहु तो खडा-खडा खेल देख रहा है। पुकार करो—'में पापी हूँ, इन्स-लिए नेरे द्वारे आया हूँ।" पुण्यवान्को ईव्वर-रमरणका अधिकार है, क्योंकि वह पुण्यवान् हे। पापीको ईव्वर-स्मरणका अधिकार है, क्योंकि वह पापी है।

र्विवार, १२-६-1३२

वहु ।मता जाणपणा । आड न यो नारायणा ॥²
 जाणते छेकरु । माता छागे दृरी वहाँ ॥²

# - अठारहवाँ अध्याय

(१०१) अजेनका अन्तिम प्रश्न नेर भाइयों आज ईश्वरकी छपामे हम अठारहेव अध्यायतक आ पहुंचे है। प्रतिक्षण बब्छनेबाल इस बिब्बमें किसी भी संकल्पका पूर्ण हो जाना परमेज्बरकी इच्छापर ही निर्भर हे। फिर जेलमे तो कटमे-ज्दमपर अनिब्चितताका अनुभव होता है । यहाँ कोई काम शुरू करने-पर फिर वर्रा उनके पुरा हो जानेबी अपेक्षा रखना बठिन है। आरम्भ करने समय ग्रेंगी अपेक्षा नहीं थी कि हमारी यह गीता यहाँ पूरी हो सकेगी । लेक्नि ईक्वर-इन्छामे हम समाप्तितक आ पहुचे हैं ।

चोटहवे अध्यायमे जीवनके अथवा कर्मके मात्त्विक, राजम ओर तामस. ये तीन भेट किये गये। उन तीनांमंमे राजस ओर तामसका त्याग करके मात्त्विषको ब्रह्म करना है, यह भी हमने देखा। उसके बाद स्त्रहवे अप्यायमे यही वात दूसरे ढगसे कही गयी है। यज, दान' और तप या एक ही बाब्दमें कहे, तो 'यज्ञ' ही जीवनका सार है। सत्रहर्वे अत्यायमे हमने एसी ध्वति सुनी कि यत्नोपयोगी जो आहाराहि ँ वसं है, उन्हें सात्त्विज ओर यज्ञह्य बनालर ही जहण करें। क्रेबल उन्हीं कर्मोको अगीकार करे, जो यत्रहप और सान्त्रिक है, शेप कर्मीरी का त्याग ही उचित है। हमने यह भी देखा कि 'क तत्सत' मंत्र ही क्यों रमरण रखना चाहिए। 'ॐ' का अर्थ है. सानन्य। 'ततृ' का अर्थी हे, अिंह तता और 'यन' का अर्थ हे, साहिबकता । हमारी साबनामे | सातत्य, जलित्तना ओर मान्यिकना होनी चाहिए। तभी वह परमेञ्बर को अर्पण की जा सकेगी। इन सब बातोंसे ऐसा हगता है कि कुछ कर्म तो हमे करने है ओर कुछका त्याग करना है।

गीताकी सारी जिक्षापर हम दृष्टि डाले, तो रथान-रथानपर यही बोध मिल्ता है कि कर्मका त्याग न करो। गीता कर्म-फलके त्यागकी वात कहती है। गीतामें सर्वत्र यही शिक्षा ही गयी है कि कर्म तो सतत करो, परन्तु फलका त्याग करने रहो। लेकिन यह एक पहल हुआ। दूसरा पहल यह मालम पडता दें कि उन्न कर्म कियं जायें और उन्नक्ष त्याग किया जाय। अत अतत अठारहवें अव्यायके आरम्भमें अर्जुनने प्रक्न किया—"एक पक्ष तो यह कि कोई भी कर्म फल्स्याग- पूर्वक करों और दूसरा यह कि उन्न कर्म तो अवक्यमंव त्याक्य हैं और उन्न के बोग्य हैं, इन होनों में सेल कैसे विठाया जाय ।" जीवनकी हिशा रपष्ट जानने के लिए यह प्रक्रन है। फल्स्यागका मर्म समझने के लिए यह प्रक्रन है। जिसे शास्त्र 'संन्यास' कहता है, उसमें कर्म स्वरूपत छोडना होता है। अर्थान् कर्मके रचस्पका त्याग करना होता है। फल्स्यागमें कर्मका फल्त 'न्याग करना होता है। फल्स्यागमें कर्मका पलत 'न्याग करना होता है। क्या फल्स्यागकी कर्माटीमें संन्यासका कोई उपयोग हें। संन्यासकी मर्यादा करांतक है। सन्यास और फल्स्याग, इन दोनोंकी मर्यादा करांतक है। सन्यास और फल्स्याग, इन दोनोंकी मर्यादा करांतक आर कितनी है श्रिक्न यही प्रक्रन है।

## (१०२) फल्त्याग सार्वभाम कसीटी

उत्तरमे भगवान्ते एक वात रपष्ट कह दी है कि फल्ल्यागकी कर्गाटी सार्वभाम वन्तु है। फल्ल्यागका तत्त्व सर्वत्र लागू किया जा सकता है। सब कमें कि फलांका त्याग तथा राजम और तामम कमोंका त्याग, इन दोनांमे विरोध नहीं है। कुछ कमींका रबरूप ही ऐसा होता है कि फल्ल्यागकी युक्तिका उपयोग करे, तो वे कमें रवत ही गिर पड़ते हैं। फल्ल्यागपूर्वक कमें करनेका तो यही अर्थ होता है कि कुछ कर्न छोड़ने ही चाहिए। फल्ल्यागपूर्वक कमें करनेमें कुछ कमोंके प्रत्यक्ष त्यागका समावेश हो ही जाता है।

इमपर जरा गहराईसे विचार करें। जो कर्म काम्य है, जिनके मृत्में कामना है उन्हें फल्स्यागपूर्वक करो—ऐसा कहते ही वे टह जाते हैं। फल्स्यागके सामने काम्य और निषिद्ध कर्म खडे ही नहीं रह सकते। फल्स्यागपूर्वक कर्म करना कोई केवल कृतिम, तात्रिक

और यांत्रिक किया तो है नहीं। इस कसौटीके द्वारा यह अपने-आप मालूम हो जाता है कि कौन-से कर्म किये जाय और कौन-से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि 'गीता केवल यही वताती है कि फल-त्यागपूर्वक कर्म करो, पर यह नहीं वताती कि कौन-से कर्म करो।' ऐसा भासित तो होता है, परन्तु वरतुतः ऐसा है नहीं, क्योंकि 'फल-त्यागपूर्वक कर्म करों इतना कहनेसे ही पता चल जाता है कि कौन-से कर्म करें और कोन-से नहीं। हिसात्मक कर्म, असत्यमय कर्म, चोरी जैसे कर्म फल-त्यागपूर्वक किये ही नहीं जा सकते। फल-त्यागकी कसोटीपर कसते ही ये कर्म हवामे उड जाते है। सूर्गकी प्रभा फैलते ही सब चीजे उजली दिखाई देने लगती है, पर ॲधेरा भी क्या उजला दिखाई देता है <sup>१</sup> वह तो नष्ट ही हो जाता है। ऐसी ही स्थिति निपिद्व और काम्य कर्मीकी है। हमें सब कर्म फल-त्यागकी कसौटीपर कस लेने चाहिए। पह ने यह देखना चाहिए कि जो कर्म मै करना चाहता हूँ, वह अनासक्ति-पूर्वेक फलको लेजमात्र भी अपेक्षा न एखते हुए करना सभव है क्या ? फुरत्याग ही कर्म करनेकी कसौटी है। इस कसौटीके अनुसार काम्य-कर्म अपने-आप ही त्याच्य सिद्ध होते है। उनका तो संन्यास ही उचित है। अब बचे गुद्ध सात्त्विक कर्म। वे अनासक्तिपूर्वक अहंकार छोड़कर करने चाहिए । काम्य कर्मीका त्याग भी तो एक कर्म ही हुआ । फल-त्यागकी केंची उसपर भी चलाओ। फिर काम्य कर्मीका त्याग भी सहज रूपसे होना चाहिए।

इस प्रकार तीन वाते हमने देखी। पहली तो यह कि जो कर्म हमें करने हैं, वे फल्त्यागपूर्वक करने चाहिए। दूसरी यह कि राजस और तामस कर्म—निपिद्ध और काम्यकर्म—फल्ल्यागकी कसोटीपर कसते ही अपने-आप गिर जाते हैं। तीसरी यह कि इस तरह जो त्याग होगा, उसपर भी फल्ल्यागकी कैंची चलाओ। मैने इतना त्याग किया, ऐसा अहंकार न होने देना चाहिए।

राजस और तामस कर्म त्याज्य क्यों है <sup>१</sup> इसलिए कि वे छुद्ध नहीं है। छुद्ध न होनेसे कर्ताके चित्तपर उनके संरकार हो जाते हैं, परन्तु अधिक तिचार करनेपर पता चलता है कि सान्तियक कर्म भी सदोप होते हैं। जितने भी कर्म हैं, उन मवमें कुछ-न-कुछ दोप है ही। खेतीका स्वयमें ही हो। यह एक शुद्ध सान्त्रिक किया है, लेकिन इस यज्ञमय स्वधर्म रूप खेतीमें भी हिसा तो होती ही है। हल जोतने आदिमें कितने ही जंतु मरते हैं। कुएँके पास कोचड न होने देनेके लिए उसे पक्षा वनानेमें भी कितने ही जात को पर्म प्रवेश मरते हैं। सवेरे दरवाजा खोलते ही सूर्यका प्रकाश घरमें प्रवेश करता है, उससे असंख्य जंतु नष्ट हो जाते हैं। जिसे हम शुद्रीकरण कहते हैं, वह एक मारण-क्रिया ही हो जाती है। साराय, जब सान्त्रिक रववर्म रूप कर्म भी सदीप हो जाता है, तब क्या करें?

मै पहले ही कह चुका हूँ कि सब गुणांका विकास होना तो अभी वाकी है। हमे जान, भक्ति, सेवा, अहिमा-इनके विद्यात्रका ही अभी अनुभव हुआ है। सारा-घा-सारा अनुभव हो चुका है, ऐसी वात नहीं है। संसार अनुभव छेकर आगे वढता जाता है। मञ्ययुगमे एक ऐसी कल्पना चली कि खेतीमे हिसा होती है, इसलिए अहिसक व्यक्ति उसे न करे। वह न्यापार करे। अत्र उपजाना पाप है, पर कहते थे कि अन्न वेचना पाप नहीं । लेकिन इस तरह कियाको टालनेसे तो हमारा हित नहीं हो सकता। यदि मनुष्य इस तरह कर्म-संकोच करता चला जाय, तो अतमे आत्मनाग ही हो रहेगा। मनुष्य कर्मसे छूटनेका ज्यो-च्या विचार करेगा, त्या-त्या कर्मका विस्तार ही अविक होता जायगा। आपके इस धान्यके व्यापारके लिए क्या किसीको खेती न करनी पडेगी <sup>१</sup> तव क्या उस खेतासे होनेवालो हिसाके आप हिरसेटार न होंने <sup>9</sup> अगर कपास उपजाना पाप है, तो उस उपजे हुए कपासको वेचना भी पाप है। कपास पैदा करतेमें दोप है, इसलिए उस कर्मको ही छोड़ देना बुढि-नोष होगा। सब कर्मीका वहिष्कार करना—यह कर्म भो नहीं, वह कर्म भी नहीं, कुछ भी मत करों, इस प्रकार देखनेवाली दृष्टिमे, कहना होगा कि सचा ज्याभाव जेप नहीं रहा, वल्कि वह मर गया। पत्ते नोचनेसे पंड नहीं मरता, वह तो उल्टा पल्छवित होता है। क्रियाका सकाच करनेसे आत्म-संक्रीच ही है।

## (१०३) नियाने छूनेकी मबी रीति

अब प्रश्न यह होता है। जि बढ़ि सब कर्नीमें दोप है, तो जिर् सब नर्नेत्रे होड़ ही क्यों न दें ? इमना उत्तर पहले एक बार दिया जा चुलाहे। सब बर्नोका त्या। वरनेकी कल्पना बड़ी सुन्दर है। बहु विचार मोहब है। पर ये अयंन्य बर्म अविद हो हैं हैसे ? राहम ज़ैर नामन बर्मोरे होड़रेनी हो रीति है. क्या वही मास्यिय क्योंके कि. उप्युत्त होगी ? जो बोप्सय मान्त्रिक वर्म है. उनमे वैसे दर्चे ? नजा तो पह है हि जिंदार तरहार त्वाह । की तरह तब सतुरव मंनारमें छरने काता है तब अमर होने हे नारा इह ता स्रता ही नर्जा. बल्कि तक्षत्र भी न भरते हुए उच्छा सजबूत हो बैठता है। सानियर बसीमें पुरुष है और शेड़ों दोप है। परन्तु शेड़ों दोए होनेबे बरम बहु इस दोपबे साथ पुरवरी सी आहुति देना चहाते. तो मजदूत होनेने कारण पुण्यतिन्या ते नट नहीं ही होती. केर्त्यक्रिया अबदें) ही बहुती चढ़ी जायगी। येने मिक्षित, विवेद हीन स्वायमे युग्य-हर इह तो मरता ही नहीं. पर मर सप्टेंबला बोरस्य तक्ष्यें भी नहीं मरदा। इमिला उनने त्यागर्ना रीति कान-भी ? विल्ली हिंना इर्रो है. इमिन उपदा लाग करेंगे ने चुड़े हिमा करने लगेंगे। मौर हिमा करते हैं, इमलिए अगर उन्हें दूर किया. ते, मैयड़ों चंतु खेती न्य बर बार्लेंगे। वेतीबा अनग्ड न्य दोनेमें हजारों न्तुन्य नर जायंगे। इमिलि स्थाग विवेषयुक्त होना चाहिए।

गोर्न्न यमे मच्छोत्त्रतायने बहा— उस छड्डेटो छो छा!'
गोर्न्नायने नड्डेटे पर पहड्टर उसे रिन्पर पछाड़ डला जीर
गाइतर सुवाने डल दिया। सच्छीत्त्रतायने पृष्ठा— 'ठड्टेटो यो
टाय !" गार्क्तायने उत्तर दिया— 'हाँ, उसे थो-याहर सुवाने डाल
दिया है!" छड्टेटो क्या इस तरह योग जाता है? करड़े और
मनुष्य योनेटा टंग पट्टा नहीं है। इन दोनों ढंगोनें बबा अतर है।
इसिना राज्य-तामम कर्में के त्याग तथा मान्यिक दर्भेंद्रे त्यागमें
नेड़ अतर है। नान्दिक अर्म छोड्नेटी रीवि दूसरी है।

विवेकहीन होकर कर्म करनेसे तो कुछ उलट-पुलट ही हो जायगा। तुकारामने कहा है—

त्यागसे भोग उगे जो भीतर। तब टे टाता । म क्या कर १४

छोटा त्याग करने जाते हैं, तो वडा भोग आकर छातीपर वेठ जाता है। इसिल्ए वह अल्प-सा त्याग भी मिण्या हो जाता है। छाटेसे त्याग- की पृतिके लिए वडे-वड़े इन्ट्रभवन एडे करते हैं। इससे तो वह झापडी ही अच्छी थी। वही पर्याप्त थी। लॅगोटी लगाकर आसपास वेभव इकट्ठा करनेसे तो करता और वंडी ही अच्छी। इसीलिए भगवानने सात्त्विक कर्मों के त्यागकी पद्धित ही अलग वतायी है। वे सभी सात्त्विक कर्म तो करने हैं, लेकिन उनके फलोंको तोड फेकना है। छुछ कर्म तो समृल त्याज्य हैं और छुछके सिर्फ फल ही छोडने होते हैं। अरीरपर कोई ऐसा-वसा वाग पड जाय, तो उसको घोकर मिटाया जा सकता है, पर चमडीका रह ही काला है, तो उसे मफेटा लगानेसे क्या लाभ वह काला रह ज्यो-का-त्यो रहने हो। उसकी तरफ देखते ही क्यों हो हे उसे अर्मगल न समझो।

ण्क आदमी था। उसे अपना घर अमंगल प्रतीत होने लगा, तो वह किमी गॉवमे चला गया। वहाँ उसे गंदगी दिखाई दी, तो जंगलमे चला गया। जंगलमे एक आमके पेडके नीचे वैठा ही था कि एक पक्षीने उसके मिरपर वीट कर दी। 'यह जंगल भी अमंगल है' ऐसा कह-कर वह नदीमे जा खड़ा हुआ। नदीमें उसने देखा कि वड़ी मललियाँ छोटी मललियों को सा रही हैं, तब तो उसे वड़ी विन लगी। अरे, चलो, यह तो सारी सृष्टि ही अमंगल है। यहाँ मरे विना छुटकारा नहीं, ऐसा मोचकर वह पानीसे वाहर आया और आग जलायी। उबरसे एक सज्जन आये और बोले—"भाई, यह मरनेकी तैयारी क्यों?" "यह संसार अमंगल है, इसलिए।"—वह बोला। उस सज्जनने उत्तर दिया—"तरा यह गढ़ा गरीर, यह चरवी यहाँ जलने लगेगी, तो यहाँ

<sup>\*</sup> त्यांगे भोग माइया येतील अतरा । मग मी टातारा काय कर ॥

कितनी वववू फैलेगी। इस यहाँ पास ही रहते है। तव हम कहाँ जायँगे १ एक वालके जलनेसे ही कितनी दुर्गन्थ आती है। फिर तरी तो सारी चरवी जलेगी। यहाँ कितनी दुर्गन्थ फेलेगी, इसका भी तो कुछ विचार कर। वह आदमी परेजान होकर वोला—"इस दुनियामे न जीनेकी सुविधा है और न मरनेकी ही, तो अब क्या कहूँ ११४

तात्पर्य यह कि 'मनहूस है, अमंगल है'—ऐसा कहकर मवका विहिण्कार करेंगे, तो काम नहीं चलेगा। यिं तुम छोटे कमोंसे वचना चाहोंगे, तो दूसरे वड़े कमें सिरपर सवार हो जायंगे। कमें स्वरूपत. वाहरसे छोडनेपर नहीं छ्टते। जो कमें सहज-रूपसे प्रवाह-प्राप्त है, उनका विरोध करनेमें अगर कोई अपनी शक्ति खर्च करेगा—प्रवाहके विरुद्ध जाना चाहेगा, तो अन्तमे वह थककर प्रवाहके साथ वह जायगा। प्रवाहानुकूल कियाके द्वारा ही उसे अपने तरनेका उपाय सोचना चाहिए। इससे मनपरका लेप कम होगा और चित्त शुद्ध होता जायगा। फिर धीरे-धीरे किया अपने-आप समाप्त होती जायगी। कर्म-त्याग न होते हुए भी कियाएँ छप्त हो जायगी। कर्म छूटेगा नहीं, पर किया छप्त हो जायगी।

कमें और किया, टोनोमें अन्तर है। मान ले कि कहीपर खूव गुल-गपाडा मचा हुआ है और उसे वन्ट करना है। एक सिपाही रवयं जोरसे चिल्लाकर कहता है—"जोर वन्ट करो।" वहाँका शोर वन्ट करनेके लिए उसे जोरसे चिल्लानेका तीव्र कर्म करना पड़ा। दूसरा कोई आकर चुपचाप खड़ा रहेगा और केवल अपनी अँगुली दिखा-येगा। इतनेसे ही लोग जात हो जायँगे। तीसरे व्यक्तिके केवल वहाँ उपरिथत होनेमात्रसे ही जाति छा जायगी। एकको तीव्र किया करनी पड़ी। दूसरेकी किया कुछ साम्य थी और तीसरेकी सूक्षम। किया उत्तरोत्तर कम होती गयी, किन्तु लोगोंको जात करनेका काम समान-रूपसे हुआ। जैसे-जैसे चित्त-शुद्धि होती जायगी, वैसे-ही-वैसे कियाकी तीव्रतामें कमी होगी। तीव्रसे सोम्य, सोम्यसे सूक्ष्म और सूक्ष्मसे जुन्य होती जायगी। कर्म भिन्न है और किया भिन्न। कर्ताको जो उप्टतम हो, वह कर्म—यही कर्मकी व्याख्या है। कर्ममे प्रथमा और द्वितीया विभक्ति होती है, तो कियाके छिए रवतन्त्र कियापट लगाना पड़ता है। कर्म और कियामे जो अंतर है. उसे समझ लीजिये। कोध आनेपर

कर्म और क्रियामे जो अंतर है, उसे समझ छीजिये। क्रोध आनेपर कोई वहुत बोठकर और कोई विलक्ज ही न वोठकर अपना क्रोध प्रकट करता है। ज्ञानी पुरुप छेशमात्र भी क्रिया नहीं करता, किंतु कर्म अनंत करता है। उसका अरितत्वमात्र ही अपार छोक-संग्रह कर सकता है। ज्ञानी पुरुपकी तो केवल उपरिथित ही पर्याप्त है। उसके हाय-पेर आदि अवयव कुछ कार्य न करते हो, तो भी वह काम करता है। क्रिया सृश्म होती जाती है, तो उधर कर्म उल्टे वढते जाते हैं। विचारकी यह धारा और आगे ले जाय एवं चित्त परिपूर्ण शुद्ध हो जाय, तो अंतमे क्रिया श्रूपक्ष होकर कर्म अनत होते रहेगे, ऐसा कह सकते है। पहले तीव्र, फिर तीव्रसे सोम्य, सौम्यसे सूक्ष्म और सूश्मसे श्रून्य—इस तरह अपने-आप क्रिया-शुन्यत्व प्राप्त हो जायगा। परन्तु तब अनंत कर्म स्वत-होते रहेगे।

वाह्यक्षेण कर्म हटानेसे वे दूर नहीं होगे। निष्कामतापूर्वक कर्म करते हुए वीरे-धीरे उसका अनुभव होगा। किव ब्राडनिंगने 'ढोगी पोप' शीर्षक एक कविता लिखी है। एक आदमीने पोपसे कहा—"तुम अपनेको इतना सजाते क्यो हो? ये चोगे किसलिए? ये उपरी ढोग क्यो ? यह गंभीर मुद्रा किसलिए?" उसने उत्तर दिया—"मै यह सव क्यो करता है, सो सुनो। सभव है, यह नाटक, यह नकल करते-करते किमी दिन अनजानमें ही मुझमें श्रद्धाका संचार हो जाय।" इसलिए निष्काम किया करते रहना चाहिए। वीरे-धीरे निष्क्रियत्व भी श्राप्त हो जायगा।

## (१०४) साधकके छिए स्वधर्मका हरू

साराग यह कि तामम और राजम कर्म तो विलक्कल छोड देने चाहिए ओर सास्विक कर्म करने चाहिए। इसके साथ ही यह विवेक रखना चाहिए कि जो सान्तिक कर्म सहज और स्वाभाविक रूपसे सामने आ जाय, वे सदोप होते हुए भी त्याच्य नहीं है। दोप होता है तो होने दो। उस दोपसे पीछा छुडाना चाहोगे, तो दूसरे दोप पल्ले आ पड़ेगे। अपनी नकटी नाक जैसी है, वैसी ही रहने दो। उसे अगर काटकर सुन्दर बनानेकी कोशिश करोगे, तो वह आर भी भयानक तथा भदी दीखेगी। वह जैसी है, वैसी ही अच्छी है। सान्त्रिक कर्म सदोप होनेपर भी स्वाभाविक रूपसे प्राप्त होनेके कारण नहीं छोड़ने चाहिए। उन्हें करना है, लेकिन उनका फल छोड़ना है।

और एक बात कहनी है। जो कर्म महज, स्वाभाविक रूपसे प्राप्त न हुए हो, उनके वारेमे तुम्हे ऐसा लगता हो कि वे अच्छी तरह किये जा सकते है, तो भी उन्हें मत करो। उतने ही कर्म करो, जितने सहज स्पसे प्राप्त हो। उखाड-पछाड़ और टोड-धूप करके दूसरे नये कमीके चक्करमे मत पड़ो। जिन कर्मीको खास तौरपर जोड-तोड लगाकर करना पड़ता हो, वे कितने ही अच्छे क्यो न हों, उनसे दूर रहो। उनका मोह न करो। जो कर्म सहज प्राप्त है, उन्हीं के फलका त्याग हो सकता है। यदि मनुष्य इस लोभसे कि यह कर्म भी अच्छा है और वह कर्म भी अच्छा है, चारो ओर टौड़ने छगे, तो फिर फल-त्याग कैसे होगा <sup>१</sup> उससे तो सारा जीवन ही एक फजीहत हो जायगी। पलकी आजासे ही वह इन पर-धर्मरूपी कर्मीको करना चाहेगा और फल भी हाथसे खो वैठेगा। जीवनमे कहीं भी स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। चित्तपर उस कर्मकी आसक्ति चिपट जायगी। अगर सान्त्रिक क्मोंका भी लोभ होते छगे, तो उसे भी दूर करना चाहिए। उन नाना प्रकारके सान्त्विक कर्मोंको यदि करना चाहोगे, तो उसमे भी राजसता और तामसता आ जायगी। इसिंछए तुम वही करो, जो तुम्हारा सात्त्विक, स्वाभाविक और सहजप्राप्त रववर्म है।

र्वयमें स्ववेशी धर्म, स्वजातीय धर्म और स्वकालीन वर्मका समावेश होता है। ये तीनो मिलकर स्वधम वनते हैं। मेरी वृत्तिके अनुकूल और अनुरूप क्या है और कोन-सा कर्तव्य मुझे आकर प्राप्त हुआ है, यह सब रवधर्म निश्चित करते समय देखना होता है। तुममें 'तुमपन' जैसी कोई चीज है थार इसिलए तुम 'तुम' हो। प्रत्येक व्यक्तिमें उसकी अपनी कुछ विशेषता होती हे। वकरीका विकास वकरी बने रहनेमें ही है। वकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर छेना चाहिए। वकरी अगर गाय बनना चाह, तो यह उसके छिए संभव नहीं। वह स्वयंप्राप्त वकरीपनका त्याग नहीं कर सकती। इसके लिए उसे अरीर छोडना पड़ेगा। नया धर्म और नया जन्म प्रहण करना होगा, परन्तु इस जन्ममें तो उसके छिए वकरीपन ही पवित्र है। वेछ ओर मेडकीकी कहानी हैन में संदर्भिके बढ़नेकी एक सीमा है। वह वेछ जितनी होनेका प्रयत्न करेगी, तो मर जायगी। दूसरेके रूपकी नकछ करना उचित नहीं होता। इसीछिए परवर्मको भयावह कहा है।

फिर स्वधर्मके भी दो भाग हैं। एक वदलनेवाला भाग, दूसरा न वदलनेवाला। में जो आज हूं, वह कल नहीं और जो कल हूं, वह परमों नहीं। में निरन्तर वदल रहा हूं। वचपनका स्वधर्म होता है, केवल सवर्धन। योवनमें मुझमें भरपूर कर्म-शक्ति रहेगी, तो उसके द्वारा में समाजकी सेवा करूँगा। प्रोदावरथामें मेरे ज्ञानका लाभ दूसरों-को मिलेगा। इस तरह कुछ स्वधर्म तो वदलता रहनेवाला हे और कुछ न वदलनेवाला। इन्होंको यदि पुराने शास्त्रीय नामोसे पुकारना है, तो हम कहेंगे—"मनुष्यका वर्ण-धर्म है और आश्रम-धर्म है।" वर्ण-धर्म नहीं वदलता, आश्रम-धर्म वदलता रहता है।

आश्रम-वर्म ववलता है—इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मचारी-पट सार्थक करके में गृहस्थाश्रममें प्रवंश कर रहा हूं, गृहस्थाश्रमसे वानप्रस्थ-आश्रममें ओर वानप्रस्थसे संन्यासमें जाता हूं। इस तरह आश्रम-धमें ववलता रहता है, तब भी वर्ण-वर्म ववला नहीं जा सकता। अपनी नेमर्गिक मर्यादा में छोड़ नहीं सकता। एसा प्रयत्न ही मिथ्या है। तुममें जो 'तुमपन' है, उसे तुम छोड़ नहीं सकते। इसी कल्पनापर वर्ण-वर्मकी योजना की गयी है। वर्ण धर्मकी कल्पना वडी मधुर है। वर्ण-वर्मकी वेलकुल अटल है क्या ? जैसे वकरीका वकरीपन, गायका

गायपन है, वेसे ही क्या ब्राह्मणका ब्राह्मणस्त्र, क्षत्रियका क्षत्रियत्व है ? में मानता हूं कि वर्ण-वर्म इतना पद्मा नहां हे, लेकिन हमें इसका मर्म समझ लेना चाहिए। 'वर्ण-वर्म' बच्चका उपयोग जब सामाजिक व्यवस्थानी एक युक्तिके रूपमें किया जाता है, तब उसके अपवाद अवक्य होंगे। ऐसे अपवाद मानने ही पड़त है। गीताने भी इस अपवादको माना है। नाराब, इन दोनों प्रकारोंके वर्मोंको पहचानकर, अवातर धर्म कितना ही सुन्दर और मोहक प्रतीत हो, तो भी उसे टालना चाहिए।

( १०५ ) फल्त्यागका कुरु मिलाकर फलितार्थ

फल-त्यागकी कल्पनाका जो विकास हम करते आये है, उससे निम्नलिखित अर्थ निकलता है—

- (१) राजस और तामस कर्मीका सपूर्ण त्याग।
- (२) उस त्यागका भी फल-त्याग। उसका भी अहंकार न हो।
- (३) सात्त्विक कर्मोंका स्वरूपत त्याग न करते हुए केवल फल-त्याग।
- (४) सात्त्विक कर्म, जो फल्ल-त्यागपूर्वक करने होते हैं, सदोप हो तो भी करना।
- (५) सतत फल्ल-त्यागपूर्वक उन सात्त्विक कर्मोंको करते रहनेसे चित्त शुद्ध होता जायगा और तीव्रसे सोम्य, मोम्यसे सृक्ष्म ओर सूक्ष्मसे शून्य—इस तरह कियामात्रका लोप हो जायगा।
- ें (६) किया छप हो जायगी, हेकिन कर्म—होकसंग्रहरूपी कर्म— होते ही रहेगे।
- (७) सात्त्विक कर्म भी. जो स्वाभाविक रूपसे प्राप्त हो, वे ही करें । जो सहजप्राप्त न हो, वे कितने ही अच्छे छगे, तो भी उनसे दूर ही रहे । उनका मोह न करें ।
- (८) सहजप्राप्त स्ववर्म भी फिर टो प्रकारका होता है— चटलनेवाला और न चटलनेवाला। वर्ण-वर्म नहीं चटलता, पर

आश्रम-धर्म वद्रता रहता है। वद्रुनेवाला स्वधर्म वद्रुते रहना चाहिए। उससे प्रकृति विद्युद्ध रहेगी।

प्रकृति वहती रहनी चाहिए। निर्झर वहता न रहेगा, तो उससे दुर्गन्य आने छगेगी। यही हाळ आश्रम-धर्मका है। मनुष्यको पह्ले कुटुम्च मिलता है । अपने विकासके लिए वह स्वयंको कुटुम्बके वंघनोमे वॉव रेता है। यहाँ वह तरह-तरहके अनुभव प्राप्त करता है, परन्तु उदुवी वनकर वह उसीमे जकड जायगा, तो विनाग होगा। कुटुंबमें रहना जो पहले वर्मरूप था, वही अवर्मरूप हो जायगा, क्योंकि अव वह वर्म वंधनकारी हो गया। वटलनेवाले धर्मको आसक्तिके कारण न छोडें, तो भयानक म्थिति उत्पन्न होगी। अच्छी चीजकी भी आसक्ति न होनी चाहिए। आसिक्स घोर अनर्थ होता है। क्ष्यके कीटाणु र्याट भूछसे भी फेफड़ोमें चले जाते हैं, तो सारा जीवन भीतरसे खा डालते हैं। उसी तरह आसक्तिके कीटाणु भी अमावधानीसे सात्त्विक कर्ममे वुंस जायॅगे, तो स्ववर्म सडने लगेगा। उस मात्त्विक स्व-वर्मसे भी राजन और तामसकी दुर्गन्य आने छगेगी। अतः कुटुवरूपी यह वट-लनेवाला रवधर्म यथासमय छट जाना चाहिए। यही वात राष्ट्र-वर्मके लिए भी है। राष्ट्र-वर्ममे भी अगर आसक्ति आ जाय और केवल अपने ही राष्ट्रके हितका विचार हम करने छगे, तो ऐसी राष्ट्र-भक्ति भी वडी भयंकर वस्तु होगी। इससे आत्म-विकास रुक जायगा। चित्तमे आमक्ति घर कर हैगी और अध पात होगा।

## (१०६) साधनाकी पराकाष्टा ही सिद्धि

माराज, यदि जीवनका फिल्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो फल्ट्यागरूपी चितामणिका अपनाय। वह आपका पथ-प्रदर्शन करेगा। फल्ट्यागका यह तत्त्व अपनी मर्यादाभी वताता है। यह दीपक निकट होनेपर अपने-आप यह पता चल जायगा कि कान-सा काम करे, कान-मा न करें और कान-सा कब बवले। परन्तु अब एक दूमरा ही विषय विचारके लिए लेंगे। संपूर्ण कियाका लोप हो जानेकी जो अंतिम स्थिति

है, उसपर साधकको ध्यान रखना चाहिए या नहीं १ साधकको क्या ज्ञानी पुरुपकी उस स्थितिपर दृष्टि रखनी चाहिए, जिसमे कियान करते हुए भी असंख्य कर्म होते रहे १

नहीं, यहाँ भी फल्टन्यागकी ही कसोटीका उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवनका स्वस्प इतना सुदर है कि हमें जो चाहिए, उसपर निगाह न रखनेपर भी वह हमें मिल जायगा। जीवनका सबसे वडा फल मोक्ष है। उस मोक्ष—उस अकर्मावस्था—का भी हमें लोभ न रहे। चह स्थिति तो हमें अपने-आप अनजाने प्राप्त हो जायगी। संन्यास कोई ऐसी वरतु तो है नहीं कि दो वजकर पाँच मिनटपर अचानक आ मिलेगी। संन्यास यात्रिक वस्तु नहीं है। उसका तुम्हारे जीवनमें किस तरह विकाम होता जायगा, तुम्हे इसका पता भी न चलेगा। इसलिए मोक्षकी चिता छोड दो।

भक्त तो ईश्वरसे सदेव यही कहता है—"मेरे लिए तुम्हारी भक्ति ही पर्याप्त है। मोक्ष—वह अंतिम फल—मुझे नहीं चाहिए।" मुक्ति भी तो एक प्रकारकी भुक्ति ही है। मोक्ष एक तरहका भोग ही तो है— एक फल ही तो है। इस मोक्ष्रक्षी फलपर भी फल-त्यागकी कैची चलाओ, परन्तु इससे मोक्ष कहीं चला न जायगा। कैची टूट जायगी और फल अधिक पक्का हो जायगा। जब मोक्ष्की आजा छोड टोगे, तभी अनजाने मोक्ष्की तरफ चले जाओगे। इतनी तन्मयतासे साथना चलने टो कि तुम्हे मोक्षकी याट ही न रहे और मोक्ष तुम्हे खोजता हुआ तुम्हारे सामने आ खडा हो। साधक तो वस अपनी साधनामे ही रॅग जाय।

मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि।

भगवान्ते पहले ही कहा था कि अकर्म-उशाकी, मोक्षकी आसक्ति मत रखो।

अव फिर अंतमे कहते है—'अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा शुच।' मै मोक्षदाता समर्थ हूँ। तुम मोक्षकी चिन्ता मत करो। तुम तो केवल साधनाकी ही चिता करो।

मोक्षको भूल जानेसे साधना उत्कृष्ट होगी और मोक्ष ही मोहित

होकर तुम्हारे पास चला आयेगा। मोक्ष-निरपेक्ष वृत्तिस अपनी साधनामें ही रत रहनेवाले सावकके गरुमे मोक्ष-छक्षी जयमाला टालनी है।

जहाँ सायनाभी पराकाष्टा होती है, वही सिद्धि हाय जोडकर सडी रहती है। जिसे घर जाना है, यह यदि पृक्षके नीचे पड़ा होकर 'घर-घर' का जाप करेगा, नो इससे घर नो दूर ही रहेगा, उल्टा उसे जंगलमे ही रहतेकी तीवत आ जावगी । घरका रमरण करते हुए यदि राग्तेमे विश्राम करते लग जाओगे, तो उस अंतिम विश्रामनथानमे दूर रह जाओरो । मुझे ने( चलनेका ही उद्योग करना चाहिए । इनीसे घर एकटस मामने जा जायगा। मोक्षके आलमी रमरणसे मेरे प्रयन्नमें मेरी माधनामे-शिविलता आयेगी और मोक्ष मुखम दृर चला जायगा। मोक्षकी उपेक्षा करके मतत माधना-रत रहना ही मोक्षको पाम बुटानेका उपाय है। अर्क्स-नियति, विश्वातिकी छालमा मत राप्रो। माधनाका ही प्रेम रापो, तो मोक्ष मिलकर रहेगा। उत्तर-उत्तर चिल्लानेस प्रवनका उत्तर नहीं मिलता। उसे इल फरनेकी जो रीति आती है, उभींस क्रमानुसार उत्तर मिलेगा। वह रीति जहाँ समाप्त होती है, वही उसका उत्तर रखा है। समाप्तिके पहले समाप्ति कैस हो जायगी <sup>१</sup> रीतिसं <sup>पहले</sup> उत्तर कैसे मिलेगा <sup>१</sup> साधकावस्थामें सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी <sup>१</sup> पानीमं डुविक्यॉ स्राते हुए परले पारके मीज-मजेमे ध्यान रहेगा, तो कैसे काम चलेगा ? उस समय तो एक-एक हाथ मारकर आगे जानेसे ही सारा ध्यान और मारी शक्ति लगानी चाहिए। पहले साधना पृरी करो, नमुद्र ठाँघो, मोक्ष रवत. मिल जायगा।

### (१०७) सिद्ध पुरुपकी तेहरी मृमिका

हानी पुरुपकी अंतिम अवस्थामे सच कियाएँ छुप हो जाती है, शून्यरूप हो जाती हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि अंतिम स्थितिमें किया होगी ही नहीं। उनके द्वारा किया होगी भी और नहीं भी होगी। अंतिम स्थिति अत्यंत रमणीय और उदात्त है। इस अवस्थामे जो भी कुछ होगा, उसकी उसे चिता नहीं होती। जो भी होगा, वह शुभ और सुन्दर ही होगा। साधनाकी पराकाष्टाकी दशापर वह खडा है। यहाँ सब कुछ करनेपर भी वह कुछ नहीं करता। संहार करनेपर भी संहार नहीं करता। कल्याण करनेपर भी कल्याण नहीं करता।

यह अतिम मोक्षावरथा ही साधककी साधनाकी पराकाष्टा है। साधनाकी पराकाष्टाका अर्थ है—साधनाकी सहजावस्था। वहाँ इस वातकी कल्पना भी नहीं रहती कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अथवा इस दशाको मै साधककी साधनाकी 'अनितिकता' कहूँगा। सिद्धावरथा नेतिकअवरथा नहीं है। छोटा वचा सच वोडता है,पर वह नेतिक नहीं है, क्योंकि झूठ क्या है, इसकी तो उसे कल्पना ही नहीं है। असत्यसे परिचित होनेपर भी सत्य वोळना नेतिक कर्म है। सिद्वावरथामे असत्य है ही नहीं। वहाँ तो सत्य ही है। इसिछए वहाँ नीति नहीं। निपिद्ध वस्तु जहाँ खड़ी ही नहीं रह सकती, जो नहीं सुनना चाहिए वह कानके अंदर जाता ही नहीं, जो वरतु नहीं देखनी चाहिए वह ऑखे देखती ही नहीं, जो होना चाहिए वही हाथोंसे होता है, उसका प्रयत्न नहीं करना पडता, जिसे टालना चाहिए उसे टालना नहीं पडता, वह अपने-आप ही टल जाता है-यही नीतिग्र्न्य अवस्था है। यह जो साधनाठी पराकाष्टा है, इसे साधनाकी सहजावरथा, अनैतिकता या अतिनैतिकता कहो, इस अतिनैतिकतामे हो नीतिका परम उत्कर्प है। 'अतिनैतिकता' शब्द मुझे खूब सूझा। अथवा इस दशाको 'सात्त्विक साबनाको नि सत्त्वता' कह सकते है।

इस दशाका किस प्रकार वर्णन करे १ जिस तरह प्रहणके पहले उसके वेध लग जाते हैं, उसी तरह शरीरान्त हो जानेपर आनेवाली मोक्ष्वशाकी छाया देह गिरनेके पहले ही पडने लग जाती है। देहा-वस्थामें ही भावी मोक्ष-स्थितिका अनुभव होने लगता है। इस स्थितिका वर्णन करनेमें वाणी लडखडाती है। वह कितनी भी हिसा करें, फिर भी कुछ नहीं करता। उसकी किया अब किस नापसे नापी जाय १ जो कुछ उसके द्वारा होगा, वह सब सात्विक कर्म ही होगा। सभी

क्रियाओं के क्षय हो जानेपर भी संपूर्ण विश्वका वह लोक-संग्रह करेगा। इसके लिए किस भाषाका प्रयोग करे, यह समझमे नहीं आता।

इस अंतिम अवस्थामें तीन भाव रहते है—एक है वामदेवकी दगा। उनका यह प्रसिद्ध उद्गार है—"इस विश्वमें जो कुछ भी है, यह मैं हूँ।" ज्ञानी पुरुप निरहंकार हो जाता है। उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है, कियामात्र समाप्त हो जाती है। इस समय उसे एक भावावस्था प्राप्त होती है। वह अवस्था एक देहमें समा नहीं सकती। भावावस्था कियावस्था नहीं है। भावावस्थाका अर्थ है—भावनाकी उत्कटताकी अवस्था। थोड़ी मात्रामें इस भावावरथाका अनुभव हमें हो सकता है। वालकके दोपसे माता दोपी होती है। गुणोसे गुणी होती है। उसके दु खसे दु खी और मुखसे मुखी होती है। माँकी यह भावावस्था संनानतक सीमित है। सतानके दोपोको वह अपने दोप मान लेती है। ज्ञानी पुरुप भी भावनाकी उत्कटतासे सारे संसारके दोप अपने उपर लेता है।

त्रिसुवनके पापसे वह पापी और पुण्यसे पुण्यवान् वनता है और ऐसा होनेपर भी त्रिसुवनके पाप-पुण्यका उसे छेजमात्र भी स्पर्ज नहीं रहता। रह-सूक्तमे ऋषि कहते है—

### यवाश्च में तिलाश्च में गोवृमाश्च में ।

मुझे जो दे, तिल दे, गेहूं हे। इस तरह मॉगते ही रहनेवाले ऋषिका पेट आखिर कितना वडा होगा है लेकिन वह मॉगनेवाला साढ़े तीन हाथके गरीरका नहीं है। उसकी आत्मा विश्वाकार होकर वोलती है। इसे में 'वैदिक विश्वात्मभाव' कहता हूं। वेदोमें इस भावनाका परमोत्कर्ष दिखाई देता है। गुजराती संत नरसी मेहता कीर्तन करते हुए कहते हैं—'वापजी पाप में कवण दीवा हो, नाम लेता तारू निद्रा आवे।'—'हे ईश्वर, मैने ऐसे कौन-से पाप किये हैं, जो कीर्तनके समय मो मुझे नीट आतो है।' नीट क्या नरसी मेहताको आ रही थी? नीट तो श्रोताओंको आ रही थी। परन्तु श्रोताओंसे एकहप होकर

नरसी मेहता पूछ रहे हैं। यह उनकी भावावस्था है। ज्ञानी पुरुपकी भावावस्था इसी प्रकारकी होती है। इस भावावरथामें सभी पाप-पुण्य उसके द्वारा होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। वह स्वयं भी यही कहेगा। वे ऋपि कहते हैं न—'न करने योग्य कितने ही कार्य मैंने किये हैं, करता हूं और कह्ता।'' यह भावावस्था प्राप्त होनेपर आत्मा पक्षीकी तरह उडने छगता है। वह पार्थिवताके परे हो जाता है।

इस भावावस्थाकी ही तरह ज्ञानी पुरुपकी एक जियावस्था भी होती है। ज्ञानी पुरुप स्वभावतः क्या करेगा १ वह जो कुछ करेगा, सात्त्विक ही होगा। यद्यपि मनुष्य-देहकी मर्यादा अभी उसके साथ छगी है, तव भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इन्द्रियाँ सात्त्विक वन गयी है, जिससे उसकी सारी कियाएँ सात्त्विक ही होगी। व्याव-हारिक दृष्टिसे देखे, तो सात्त्विकताकी चरम सीमा उसके व्यवहारमें दिखाई देगी। विश्वात्मभावकी दृष्टिसे देखेंगे, तो मानो त्रिमुवनके पाप-पुण्य वह करता है और इतनेपर भी वह अल्पित रहता है, क्योंकि इस चिपके हुए गरीरको तो उसने उतारकर फेक दिया है। क्षुद्र देहको उतारकर फेकनेपर ही तो वह विश्व-स्त्य होगा।

भावावस्था और कियावस्थाके अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति
भी जानी पुरुपकी है और वह है, जानावस्था। इस अवस्थामे न वह
पाप सहन करता है, न पुण्य। सभी झटककर फेंक देता है। इस अखिल
विक्वको सलाई लगाकर जला डालनेके लिए वह तैयार हो जाता है।
एक भी कर्मकी जिम्मेटारी लेनेको वह तैयार नहीं होता। उसका स्पर्भ
ही उसे सहन नहीं होता। ज्ञानी पुरुपकी मोक्ष-दशामे—साधनाकी
पराकाष्टाकी दशामे—ये तीन स्थितियाँ संभव है।

यह अित्रयावस्था, अितम दशा कैसे प्राप्त हो १ हम जो-जो भी कर्म करते हैं, उनका कर्तृत्व अपने सिरपर न लेनेका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा मनन करो कि 'मै तो निमित्तमात्र हूँ, कर्मका कर्तृत्व सुझपर नहीं है।' पहले इस अकर्तृत्ववादकी भूमिका नम्रतासे यहण करो। किन्तु इसीसे सम्पूर्ण कर्तृत्व चला जायगा, ऐसा नहीं है। धीरे-

वीरे इस भावनाका विकास होना जायगा। पहले तो ऐसा अनुभव होने हो के में अतितुच्छ प्राणी हूँ, उसके हाथका खिळांना—कठपुतळी हूँ, वह मुझे नचाता है। इसके बाद यह माननेका प्रयत्न करो कि यह जो छुछ भी किया जाता है वह शरीर जात है, मेरा उससे रप्रशतक नहीं। ये सब कियाएँ इस जवकी है, परन्तु में शब नहीं हूँ। 'से अब नहीं, शिव हूँ,' ऐसी भावना करते रहो। देहके छेपसे लेशमात्र भी छिप्त न हो। ऐसा हो जानेपर मानो देहसे कोई संबंध ही नहीं है, जानीकी यह अबस्था प्राप्त हो जायगी। उस अबस्थामें फिर उपर कही गयी तीन अबस्थाएँ होगी। पहले उसकी कियावस्था, जिसमे उसके द्वारा अत्यन्त निर्मल और आदर्ज किया होगी। दूसरी मायावस्था, जिसमे त्रिमुवनके पाप-पुण्य में करता हूँ, ऐसा उसे अनुभव हागा, परन्तु उनका लेशमात्र स्पर्ण उसे नहीं होगा। और तीमरी उसकी जानावस्था, जिसमे वह लेशमात्र भी कम अपने पास न रहने देगा। सब कर्म भस्मसात् कर देगा। इन तीनो अबस्थाओं हे द्वारा जानी पुरुपका वर्णन किया जा सकता है।

## (१०८) "तुही तुही : तुही तुही"

इतना सब कहनेके बाद भगवान् अर्जुनसे कहते हैं—"अर्जुन, मैने तुन्हें यह जो सब कहा है, उसे तुमने ध्यानसे तो सुना है न १ अब पूर्ण विचार करके जो तुन्हें उचित हमें, वह करो।" इस तरह भगवान्ने वडी उदारतासे अर्जुनको छुट्टी दे ही। भगवद्गीताकी यही विशेषता है। परन्तु भगवान्को फिर क्या आ गथी। दिये हुए इच्छान्वातत्र्यको उन्होंने फिर वापस हे लिया। कहा—"अर्जुन, तुम अपनी इच्छा, अपनी सावना, सब कुछ छोड हो और मेरी जरणमे आ जाओ।" इम तरह अपनी जरणमे आतेकी प्रेरणा करके भगवान्ने दिया हुआ इच्छा-ग्वातंत्र्य वापम हे लिया है। इमका अर्थ यही है कि "तुम अपने मनमे कोई रवतंत्र इच्छा ही न उठने हो। अपनी इच्छा नहीं, उसीकी इच्छा चले, ऐसा होने हो।" मुझे स्वतंत्र इपसे यही अनुमव हो कि

यह स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं, सब कुछ तू ही है, ऐसा हो। वह वकरी जीवित व्हामे—"में में में " करती है यानी "मैं मैं मैं" कहती है। लेकिन मरनेपर उसकी तॉत बनाकर पीजनमें लगायी जाती हे, तब वादू कहता है—'तुही, तुही, तुहीं, तू हीं, तू हीं, तू हीं, ऐसा वह कहती है। अब तो सब "तू हीं, तू हीं, तू हीं ।"

रविवार, १९-६-13२

## शंका-समाधान

गीता-प्रयचन अध्याय २ में रजोगुण और तमोगुणरी तुल्ना की गयी हैं। उने पहकर एक भाइने अपनी एक अका विनोबाजीवर प्रकट की। पाठकके लिए पिनोबाजी द्वारा किये गये समाधान और नृल् शका, दोनोका उपयोग है। अत अका आर समाधान, दोना यहाँ दिये जाने हैं।

शंका . गीता-प्रवचन के दूसरे आ पायमें कर्म करनेवालोकी दूहरी वृत्ति वताते हुए रजोगुण और तमोगुणरी समता आपने वही है। 'छ्गा तो फल-समेन ही' यह रजागुणनी वृत्ति बनायी आर 'छोटँगा नो कर्म-समेत ही' यह तमागुणरी वृत्ति बनायी है। दोनो वृत्तियोमें फर्क नहीं है, यह भी आप कहते हैं। मेरे विचारने दोनो वृत्तियोगा समावंग रजोगुणमें ही हो जाता है। १ ३,९ के हिसाबसे तमोराण, रजोराण और सत्त्वराण एक-वृसरेसे दृर हैं। रजोगुण और तमोगुण एक ही बृचिके भाषात्मक और अभावात्मक (पॉजिटिब और नेगेटिव ) स्वन्य नहीं हैं। कर्म करके फलको छोडना सत्त्वगुण है। 'छॅगा तो परुसमेन ही' और 'छोडँगा तो कर्मसमेत ही —ये डोनो वृजियाँ रजोगुणमं ही खपनी चाहिए। "फेवल फल ल्या, पर कर्म नहीं कर्नगा" यह वृत्ति तमोगुणमे जायगी। इसमे भी एक भिन्न छापरवाहीकी वृत्ति हो उनती है। कर्म निया तो किया, अथवा हुआ तो हुआ। फल्की अपेया, परवाह, आवञ्यकता, मोह आदि नहीं होता । उल्टा, फल आया, छिता तो छिया, कर्मकी जलरत, जवाबदारी नहीं मालम होती। यह बृत्ति मनकी न्यितिके अनुसार कटाचित् तीनो गुणामे हो सकती है। ज्ञान-जून्य स्थितिमें यह बृत्ति तमोगुणमें भी नीचेकी होगी छोर व्यानमन दियतिमे गान्त्रिक वृत्तिमें भी ऊपरकी निक्छेगी।

समाधान • तम्हारा चितन अच्छा छगा। त्रिगुणके विषयमे अनेक मकारने विचार किया गया है और किया जा सकता है। तमोगुणमे नीचेकी अथवा सत्वगुणमे जपरकी वृत्तिकी कल्यना नहीं की जाती। सारे जगत्का विभाग तीन गुणोंने करना है। तीनो गुणोंसे अलित एक अवस्था है। उसे गुणातीत पुरुपकी भूमिका समझना चाहिए। उसने किसी प्रकारकी वृत्ति नहीं रहती, अत उसे निवृत्ति कहते हें परतु निवृत्तिका अर्थ प्रवृत्ति-विरोध नहीं। प्रवृत्ति-विरोध भी एक वृत्ति ही हे, उसे तमोगुण कहना चाहिए।

इतने प्रास्ताविक कथनके बाद अब मूळ प्रश्न हो। तत्त्वतः त्रिगुण प्रकृतिके घटक हैं। प्रकृतिमें तीनोकी आवद्यकता एक समान ही है। स्थिति, प्रकाण और गति, तीनों मिलकर जीवन बनता है। यह तात्त्विक दृष्टि है। इसमें ऊपर, नीचेका कोई भेट नहीं है।

इसने भिन्न नैतिक दृष्टि है। इस दृष्टिने तम, रज, सन्व, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ गुण हैं। सामान्यत छोग इस दृष्टिसे विचार करते हैं।

च्छि-तन्त्रको समझानेवाली प्राकृतिक अथवा तात्त्विक और दूसरी नैतिक, दन दोनोसे भिन्न एक तीसरी साधनाकी दृष्टि है। तदनुसार रज और तम एक-दूसरेके प्रतिक्रियास्य अथवा परीक्षणस्य अथवा पृरक हैं। दोनो मिलकर एक ही वस्तु हैं। रजोगुणकी धकावटसे तमोगुण आता है, तमोगुणकी धकावटसे रजोगुण आता है, दोनोंसे सत्त्वगुण भिन्न है और वही साधकोका सखा है। रजोगुण और तमोगुण मिलकर आसुरी सपत्ति, सत्त्वगुण देवी सपत्ति—ऐसा संवर्ष चल रहा है।

गीतामें प्राकृतिक, नैतिक ओर साधनिन, तीनो प्रकारका विवेचन मिल्ना है। में प्राकृतिक विचारको छोडकर नैतिक और साधनिक दृष्टिसे मुख्यत विचार करता रहता हूँ। कभी नैतिक, कभी साधनिक। जिस विवेचनके सब्यमे शका उत्पन्न हुई है, उसमें साधनिक दृष्टि है, इसिल्ए रजोगुण और तमोगुणकी एकत्र कल्पना की गयी है।

फल्ल्यागके विचारकी अधिक छानवीन 'स्थितप्रजनवर्शन ओर 'गीताई-कोप में की गयी हैं।

# गीताध्याय-संगति प्रास्ताविक

आश्रम कोचरवमं खोला, तबसे ही विनोवा मेरे साथी रहे है। उन्होंने वहुत काम किया है, जो मैंने चाहा है या मुझे प्रिय था। गीताध्याय-संगतिको ही ले। मेंने मॉगा था वहुत कम, विनोवाने वहुत विया। वाचक यह भी समझे कि १४ दिनमें गीता-पारायण करनेकी प्रथम कल्पना और वादमें ७ दिनकी, यरवदा-मंदिरमें ही उठी। मैंने विनोवाको मेरा क्रम बताया और उनकी मुहर मॉगी अथवा मुधारणा। उसके एवजमें गीताध्याय-संगति उन्होंने मेजी। यह वरतु सामने रखनेसे में मानता हूं, गीतामें ध्यानावस्थित होकर उमके विक्षणका जीवनमें जो उपयोग करना चाहता है, उसे लाम होगा।

महावळेश्वर ३०-५-<sup>१</sup>४५

## प्० गांधीजीको लिखा हुआ पत्र

पृज्य वापृ,

गीताका साप्ताहिक पाठकम कैसा हो, इसके विषयमे आपने मेरे सामने जो मुद्दे पेश किये थे, उनका उत्तर देनेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

गीताका पहला अप्याय तो बीजरूप ही है। लेकिन उसीकी छोटी-सी खाडी दूसरे अध्यायमे घुस गयी है। इसका कारण यह है कि भगवान्के प्राथमिक उद्गार (इलोक २१२-३) और अर्जुनकी हरि-शरणता (इलोक २१७) को स्वतन्त्र स्थान देनेकी आवश्यकता जान पड़ी। प्रत्यक्ष गीताका आरम्भ इलोक २१११ से हुआ। वहाँसे लेकर पूरे दूसरे अध्यायमे गीताका मुख्य विषय सपूर्ण रूपसे संक्षेपमे दिया गया है।

- (१) जीवन-शास्त्र—आत्माकी अमरता आदि, जिसे गीता 'साख्य-चुडि' कहती है।
- (२) जीवनकी कला—समभावपूर्वक कर्म कैसे करे, जिसे गीता 'योगबुद्धि' कहती है।
- (३) जीवनका जास्त्र और कला, साख्य-वृद्धि और योग-वृद्धि, दोनो जिसमे स्थिर हुई हैं, ऐसे परम आदर्जका, गुरुमूर्तिका—जिसे गीता 'स्थितप्रज्ञ' कहती है—वर्णन।
- (४) स्थितप्रज्ञताका अन्तिम परिणाम त्रह्मनिर्याण। त्रह्मनिर्याण-की रिथितिपर पहुँच जानेपर वास्तवमे कुछ भी कहनेको वाकी नहीं रहता।

यहाँ यह वतला देना चाहिए कि 'रिथतप्रज्ञ' और 'ब्रह्मनिर्वाण' ये दो शब्द गीताके सिवा सारे संस्कृत वाड्मयमे अर्थात् गीताके पूर्व-के वाड्मयमे कहीं भी नहीं मिलते। इसका अर्थ यह है कि ये गीता-के स्वतन्त्र और विशिष्ट जब्द है। भक्त, ज्ञानी, योगी अथवा मुक्ति, परमपन्त्राप्ति, अपुनरावृत्ति आदि शब्द गीतामे हैं, किन्तु वे गीताके रवतन्त्र मोलिक शब्द नहीं है।

सारी यात्रा थोडेमं पृरी की। उसकी विगतत रूपसं पुनरावृत्ति अर्जुनकं प्रवन्ते छेकर नीसरेम पॉचवे अध्यायमे की है। अर्जुनने तीसरे अध्यायमे जो प्रवन पृष्ठा है, वह यदि न पृष्ठा होता, तो यह निश्चित है कि गीता दूसरे अध्यायमे ही समाप्त हो जाती। जीवनका तत्त्वज्ञान, जीवनकी वला (कोगलम्), आदर्श गुरू और अतिम फलिन—इतना वनला देनेके वाद और याकी रह क्या जाता है?

तीसरे अध्यायमे भगवान् कर्म करनेक कारण वनला रहे हैं। यह मही है कि वृद्धि श्रेष्ट है, लेकिन कर्मके विना यह प्राप्त ही नहीं होती, इसका क्या इलाज हे व्यक्तिकी आजीविका (गरीरयात्रा), ममाजन्सेया (यत्र), चित्त्यृद्धि (मंसिट्टि) और लोकमग्रह—ये कर्म करनेके उत्तरात्तर कारण हैं। आप तीसरे अध्यायको गीताकी चावी कहते है, यह ठीक ही है। यदि अर्जुन प्रवन न करता, तो यह चावी हमें न मिलती। भगवान् तो कवके त्रह्मनिर्याणतक्की मंजिल पार कर चुके थे।

इसके वाद चोंथे अध्यायमें कर्मकी व्यापक व्याख्या की हैं। कर्म-का अर्थ हैं, जीवन-प्रवाहमें प्राप्त वाद्यकर्म। कर्मकी यह व्याख्या ठीक तो हैं ही, परन्तु इसके अतिरिक्त उस कर्मके समत्वपूर्वक होनेके लिए जिन अनेक वस्तुआंकी जरूरत होती हैं—जैसे इन्ट्रियनियह, तप, स्याव्याय, संयम आदि—वे सब व्यापक अर्थमें कर्म ही हैं। स्वधर्म-रूप प्रत्यक्ष कर्म और उसकी सहायताके लिए ये अंत जुद्धिकारक व्यापक या विशेष कर्म, ऐसा टोइरा योग जमनेपर अन्तमे अकर्म-दशा प्राप्त होती है। यह इतना चोंथे अध्यायका विषय है।

परन्तु यह अकर्म-वृत्रा वीसनेमं वोहरी विसाई देती है—(१) सब कर्म करके वे किये न हो, ऐसा होना (योग) और (२) कर्म कर्त्वई न करते हुए सब कर्म किये हो, ऐसा होना (संन्यास), इस दोहरी अकर्म-वृत्राकी तुल्ना पॉचवॉ अध्याय करना है। योग और संन्यास, दोनो तत्त्वत एक ही है (इलोक ५१३-५), किन्तु साधककी हिण्टिसे संन्यासकी अपेक्षा योग सुलभ है (इलोक ५१६-१२)। याने संन्यास केवल अन्तिम भूमिका ही हो सकती है। परन्तु योग साधकावर्या होनेके अतिरिक्त अन्तिम अवस्था भी हो सकता है, ऐसा निष्कर्ष निकला। इसके वाद पूर्ण योगी अर्थात् संन्यासी पुरुषका रमणीय वर्णन इलोक ५११३ से २६ तक किया गया है। अन्तके इलोक २४, २५ और २६ उस ब्रह्मानवीणको वतलानेवाले हैं, जिसे गीताने योगीका याने संन्यासीका अंतिम सुकाम माना है। ध्यान रहे कि इन तीनो इलोकोमे ब्रह्मानवीणका तीन वार उच्चार किया गया है। सारांग, दूसरे अध्यायमे जिस सुकामपर पहुँचे थे, वहीं किर पाँचव अध्यायके २६वे इलोकम पहुँचे।

परन्तु इसके अनन्तर पॉचवे अध्यायके अन्तिम तीन इलांक २७, २८ ओर २९ क्या करते है, यह महत्त्वका प्रवन है, क्योंकि इस प्रवनके उत्तरमे आपके प्रवनका उत्तर है। इस प्रवनके उत्तरके छिए हुमे एकदम वारहवे अव्यायमे छलाँग मारनी होगी। मेरे मतसे वारहवाँ अत्याय याने भक्तिकी भाषामे पाँचवाँ अध्याय ओर पाँचवाँ अभ्याय याने कर्मकी भाषामे बारहवाँ अभ्याय । भक्तिकी भाषाका प्रयोग करे, तो विलक्कल कर्म न करते हुए समस्त कर्म करनेकी संन्यास-हुआ एक तरहकी निर्गुण-उपासना है और सारे कर्म करके अलित रहनेकी योगावस्था एक तरहकी सगुण-उपासना है। इन वो उपासनाओंकी तुलना वारहवे अध्यायका विषय है। और इस तुलनाका निर्णय पॉचर्च अध्यायमे की गयी तुलनाके निर्णय जैसा ही हुवह दिया गया है। तत्त्वतः योग ओर संन्याम जिस प्रकार एक है, उसी . प्रकार संगुण-उपासना और निर्मुण-उपासना एक ही हे, क्योंकि दोनो ईब्बरकी ओर ले जानेवाली हैं। लेकिन सावककी दृष्टिसे विचार करनेपर जिस प्रकार योग सुलभ है, उसी प्रकार सगुण-उपासना सुलभ है। योगके विना वाला-वाला संन्यासतक पहुँचना अशक्यपाय हैं ( इलोक भा६ पूर्वार्य )। सगुणके विना वाला-वाला निर्गणको पहुँ-

चना भी उमी नरह अगक्यप्राय है (इन्होंक १२।५ उत्तरार्व)। इन्होंक १२।५ के इस उत्तरार्वसे १८।११ के प्र्वार्वकी तुन्ना करके देखने जैमी है। तब यह ममझमें आना है कि कमेंकी और भित्तिकी दृष्टिमें एक ही प्रवन कैसे उत्पन्त होता है और उसका एक ही उत्तर किस प्रकार है। संन्याम और निर्मुणोपासनाम देह विघ्नरूप है। यह सारा विवचन अध्याय ५ और अध्याय १२ का सम्बन्ध समझानेके निर्म इमीनिए वारह्व अध्यायमें फल्त्यांगकी भाषा आती है (५२।११,१२) और पाँचवे अध्यायका अन्त भित्तमें किया जाता है (५१९९)।

अब प्रज्न यह है कि सगुण-उगासना और निर्गुण-उपासनाका पहले कही वर्णन करनेके पश्चान् उनकी तुलना वारहवे अध्यायमें की है या वारहवें अध्यायमे यह सारा विषय विष्कुछ नया ही आया है <sup>१</sup> इसका उत्तर यह है कि पूर्ववर्णित विषयकी इस तु<del>ठनार</del>े परिसमाप्ति की है। पॉचर्वे अध्यायतक गीताका मुख्य विषय समाप्त हो चुका है। छह्मे सत्रहतकके अध्याय निष्कामकर्मकी मिढिके किंग भिन्न-भिन्न माधन वतकानेवाले और अठारहवाँ अध्याय उपर्मद्वारात्मक है। इनमेसे वीचके साधनाध्यायोके अन्तर्गत छहसे वारहनक सात अव्याय मिलकर गीनाका उपासना-कांड है। इनमें भी अध्याय छहसे आठतक प्रवानरूपसे अव्यक्त-उपामना और नीसे वारहतक प्रधानरूपसे व्यक्त-उपासना वनलाते हैं। 'प्रशानरूपसं' जान-बृझकर कहता हूं, क्योंकि गीता तार्किक पहतिसे दुकडे करके वर्णन नहीं करनी। मगुणमें निर्मुण आ जाता है और निर्मुण-में सगुण आ जाता है, ऐसी गीनाकी दृष्टि है। अध्याय छहसे आठ-तक निर्मुण या अञ्चल-उपासना कैसे और नीसे बारहतक संगुण या त्र्यक्त-उरासना केसे १ इसका अब विचार करना पड़ेगा। परन्तु इससे <sup>र</sup>हरे अव्याय पॉचके अन्तिम तीन श्रोकांका कार्य क्या है, यह वनलानेका समय अब आ गया है। अध्याय ५ के २७,२८—मे हो ऋोक अन्यक्तोपाननाका संकेत करते हैं और २९वॉ न्यक्त या सगुण-उपासनाका संकेत करना है। यह अंतिस स्रोक ५।१४, १५ का आपातत.

विरोवी प्रतीत होता है, यह वात आपके ध्यानमे आ चुकी है और इसीलिए यह भासमान विरोध दूर करनेके लिए सगुण-निर्मुणका समन्वय करनेवाली टिप्पणी अनासक्तियोगमे पार् के नीचे दी गयी है। साराय यह कि पाँचवे अध्यायके अन्तिम तीन ऋोक अध्याय छह से वारहतक आनेवाली द्विविध उपासनाकी प्रस्तावनाके समान है।

गीताकी निर्गुणोपासनाकी कल्पना क्या है, यह समझनेके लिए वारहवे अध्यायके श्रोक १, ३, ४ और ५ उपयोगी है। उन श्रोकांके अनुसार गीता निर्गुणोपामनाका वर्णन 'अन्यक्तोपासना' और 'अअरो-पासना' संजाओंसे करती है (१२।१-३) और उसके अगमे रूपमे 'सिन्नियम्येन्ट्रियम्(म सर्वत्र समबुद्धयू' (१२।४ पृत्रीर्थ) यह साधना वतलाती है और यह सारा मार्ग अधिक क्लेंगकारक है, ऐसा मत व्यक्त करती है। 'अक्षरापासना' शब्द स्रेपात्मक है, यह वात समझने-की है। अक्षर याने अविनाजी ब्रह्म, यह एक अर्थ हैं और अक्षर याने अकार, यह दूसरा अर्थ है। इनमेस 'सिन्नयम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धय' इस वर्णनसं सारा छठा अध्याय सृचित किया गया है, यह स्पष्ट है। सातवे और आठवे अध्यायमे अन्यत्त-अक्षर-उपासना स्पष्ट हे ७१२४, ८१३, २०, २१ आदि और अकाररूप अक्षरोपासना ८। १३ में है। अकारोपासनाके साधनके रूपमे छठे अध्यायमे वतलायी हुई साधनाका पुनरुचार ८।१०, १२ मे किया है। छठे अध्यायमे अर्जुन-द्वारा प्रदन कहलाकर 'अनेकजनमत्तिष्ठ,' आदि पदोसे इस वातका संकेत कर ही दिया है कि यह सारा मार्ग कठिन है। हॉ, निराश होनेका कारण नहीं है, ऐसी ध्यनि वहाँ निकलती है। लेकिन कठिनता है, यह वात पक्की है। यह सारी अब्यक्तोपासना पतंजलिका योगबास्त्र है। योगगास्त्रके अन्तर्गत यह विषय पर्तजलिके ही शब्दोमे बीच-बीच-के सूत्र छोडकर, लेकिन क्रम न छोडते हुए, थोडेमे देता हूँ—

<sup>(</sup>१) अथ योगानुशासनम्। (२) योगश्चित्तवृत्तिनिरोध । (३) तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्। (४) अभ्यासवैराग्यास्या तिवरोधः। (५) ईश्वरप्रणिधानाद्वा । (६) तस्य वाचकः प्रणवः। (७) तज्ञयस् तदर्थभावनम्।

इनमेसे पहले चार सूत्रोका मारा-का-सारा विषय गीताका छठा अध्याय है, पाँचवाँ सूत्र सातवाँ अध्याय है और छठा-सातवाँ सूत्र आठवाँ अध्याय है। यहाँ यह वतला देना चाहिए कि 'ईश्वर-प्रणिधानाद्वा' सूत्र 'अभ्यासवैराग्याभ्याम' का विकल्प नहीं है। अर्थात् अभ्यास, वैराग्य करो अथवा ईश्वरप्रणिधान करो, ऐमा नहीं है। अभ्यास-वैराग्यके साथ ईश्वरप्रणिधानको जोड देना है। 'ईश्वरप्रणिधान' का अर्थ है, अव्यक्त ईश्वरप्रणिधान।

यह सारा योगजास्त्रीय विषय अध्याय ६ से लेकर ८ तकसे प्री तरह था गया है। इसके साथ-साथ अग्निमार्ग, धूममार्ग, यह योग-जास्त्रीय परिभाषा भी आठवे अन्यायमे देकर आठवॉ अध्याय पूरा किया है।

अव हम व्यक्तोपासनाकी तरफ मुडे । गीताकी व्यक्तोपासना अव्यक्तोपासनाकी विरोधी नहीं है। व्यक्त अव्यक्तका ही प्रवाश है, इस आवयकी हैं। यह उपासना ही श्रीसद्भागवत, तुल्सी-रामायण आदि प्रयोमे वर्णित और साधु-संतोका गाया हुआ सुप्रसिद्ध भक्ति-मार्ग है और वह ९ से १२ तकके अध्यायोका विषय है।

पञ्यक्तोपासनाका रवस्तप 'ध्यान' शद्यसे व्यक्त किया जा सकता है। मिक्तमार्गका अर्थ है, प्रेम। इसीको 'राजमार्ग' या 'राजिवद्या' कहते हैं (श्रोक ९१२)। इसकी मुख्य विशेषता यह हैं कि यह प्रत्यक्षावगम हैं (९१३)। इसमें केवल श्रद्धाका काम है। यह आचरणके लिए अत्यत्त सुलम हैं (सुसुखम कर्तुम ९१२), अव्यक्तोपासनाकी तरह कठिन नहीं है। केवल श्रद्धाके अभावके कारण लोग इसकी तरफ नहीं मुखते। यो यह मार्ग ऐसा है कि सब कोई इसमें आये (९१३)। मानुपीय रूप ईश्वरकी ही मूर्ति हैं। उसकी सेवा ही इस मार्गकी विशेषता है। मानुपीय रूपकी अवज्ञा करना ईश्वरकी ही अवज्ञा है (९१११)। अर्जुनसे इस मानुपीय रूपकी अवज्ञा हो गयी, इसिएए उसे पछताना पड़ा हैं (१११४१)। मिक्की नयी दृष्टि प्राप्त होनेपर अर्जुनको मानुपीय रूप दंखकर आनट होता है। (११।५१)। यह

सही है कि सारे यज्ञों ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हैं, लेकिन हरिप्रेममे रंगे हुए लोग हरिनाम-स्मरणह्म जपयज्ञको श्रेष्ठ समझते हैं (१०१६)। ज्ञानवाता भगवान् समर्थ हैं (१०१६, ११)। छठे अध्यायमे जैसा वतलाया गया है, उसके अनुसार सारी इंद्रियाँ और मनके समरत व्यापार वन्द्र करनेके ववले भक्तिमार्गमें उन्हें ईश्वरको अपण करना होता है (९१२७)। पाप-योनि, पुण्य-योनि आदि कोई भी भेद यह मार्ग नहीं जानता। यह धर्म सभी वर्णीके लिए खुला है, कारण यहाँ केवल प्रेमका काम हैं (९१३२)। 'नित संवा, नित कीर्तन, ओच्छव' यह इस मार्गका रवह्म हैं (९११४, १०१९, १११३६)। नमस्कार करना, नम्न होना मवसे वडी ऊँचाई हैं (९११४, ३४, १११३६)। नमस्कार करना, नम्न होना मवसे वडी ऊँचाई हैं (९११४, ३४, १११३६)। नमस्कार करना, नम्न होना मवसे वडी ऊँचाई हैं (९११४, ३४, १११३६)। नमस्कार करना, नम्न होना मवसे वडी ऊँचाई हैं (९११४, ३४, १११३६)। नमस्कार करना, वम्न होना मवसे वडी ऊँचाई हैं (९११४, ३४, १११३६)। नमस्कार करना, वम्न होना मवसे वडी ऊँचाई हैं (९११४, ३४, १११३६)। नमस्कार करना, वम्न होना मवसे वडी ऊँचाई हैं (९११४, ३४, १११३६)। नमस्कार करना, वम्न होना मवसे वडी उन्चां हैं कि वारहवें अभ्यायमे जो विषय समाप्त किया हैं, उसका शीगणेज नवे अन्यायमें ही कर दिया गया था।

'ये तु धार्ममृतिमिटम्' (१२।२०) का अर्थ वारह्वे अन्यायमें वतलाया हुआ भक्त-लक्षणह्म धर्म्यामृत तो है ही, परन्तु नवे अध्यायसे लेकर वारहवे अध्यायतक वतलाया हुआ धर्म्यामृत भी है। इस 'अमृत' शट्के साथ ९१३ में आये हुए 'मृत्यु' शट्की तुल्ना करके देखिये। उसी प्रकार नवे अध्यायका अन्तिम श्लोक ही ग्यारहवे अध्यायका अन्तिम श्लोक ही ग्यारहवे अध्यायका अन्तिम श्लोक ही। श्रार श्लोकमें आया हुआ 'एवम्' शट्व इन दो श्लोकोको छक्ष्य करके है, ऐसा समझना चाहिए। अधिक विरतार नहीं करता। संक्षेपमें इतना ही कह देना पर्याप्त है कि '०, ११, १२—इन तीन अध्यायांसे 'वा अध्याय किसी भी प्रकार अल्या नहीं किया जा सकता। 'वा अध्याय माताके स्थानपर है और अव्याय १०, ११ उसके वालक है। ११।१ श्लोकमें अर्जुन जो यह कहता है कि 'मेरा मोह जाता रहा', सो भी नवे अध्यायको लक्ष्य करके ही है। 'परम गुह्य अध्याय ६ से ८ की अव्यक्तोपामना और

अध्याय ९ सं १२ तकके भक्तिमार्गका भेट यटि संक्षेपमे कहना हो, तो कहना पड़ेगा कि वह अकार और रामनामके भेटके समान है।

आपके मुख्य प्रक्षका उत्तर इतनेमें आ जाता है। फिर भी विषय-

पृतिके लिए अगले अध्यायोकी सङ्गति भी देता हूं।

अध्याय १३, १४, १५ हैं—ज्ञानमार्ग । ज्ञानमार्ग भक्तिमार्गसे भिन्न है, यह वतलानेकी आवश्यकता नहीं । फिर भी गीताने उसमें भी भिक्ति मिला दी है। देखिये, 'मद्भक्त' १३।१८ और १४।२६, १५।१९। परन्तु यह मार्ग अव्यक्तोपासनासे भी भिन्न हे। अव्यक्तोपासनामें ध्यान, भक्तिमार्गमें प्रेम और ज्ञानमार्गमें विचार अथवा विवेक प्रवान होता है। व्यानमार्गका अर्थ है—सुख्यत प्रतंज्ञलि, भक्तिमार्गका अर्थ है—सुख्यत प्रतंज्ञलि, भक्तिमार्गका अर्थ है—सुख्यत प्रतंज्ञलि, भक्तिमार्गका अर्थ है—विष्णव-सम्प्रवाय और ज्ञानमार्गका अर्थ है—साख्य और वेदान्त । देखियं, वेदान्तकृत् १५।१५ ।

ज्ञानमार्ग वतलानेके उपरान्त वारतवमं गीना समाप्त हो गयी। ('टित गुयतम शास्त्रम') १५१२० का अर्थ पंद्रहवा अत्याय तो हे ही, लेकिन उसके साथ-साथ अवतक वतलाया हुआ सारा गीनाज्ञास्त्र, ऐसा अर्थ में मानता है। 'शारत्र' शब्द गीनाने पहले वहीं प्रयुक्त किया है और वादमें वहीं शब्द अभ्याय १६ के अन्त और अध्याय १७ के आरम्भमें आया।

इसके आगे अन्याय १६, १७ को मै परिजिष्टके रूपमे मानता हूँ। उनमें गीताका सारा समाज-जाम्न आ गया है। समाज-जारत्रका सारा आधार समाजके ज्यक्तियां जी ग्रुम वृत्तियां पर अर्थात् सद्गुणां पर (अध्याय १६) और तवनुरूप ग्रुम कृत्यां—सात्त्विक यज्ञ-डान-तप-पर (अन्याय १७) निर्भर हैं। ये डोना अध्याय नव अध्यायके परिजिष्ट हैं। से नहें वे अध्याय ९११२, १३ ज्लोकों का परिजिष्ट हैं। संत्रहवे अध्यायका सोलहवे अध्याय ९११२, १३ ज्लोकों का परिजिष्ट हैं। सत्रहवे अध्यायका सोलहवे अध्याय १११२, १३ ज्लोकों का परिजिष्ट हैं। सत्रहवे अध्यायका सोलहवे अध्याय ११२० में किया ही हिया गया है। लेकिन इसके अलावा वह अध्याय ९१२७ में किया मिक्तमार्गीय मुख्य विधिका विस्तृत रपष्टीकरण करनेवाला परिजिष्ट भी है।

'यदश्नासि' अर्थात् सत्रहवे अध्यायका 'आहार' 'यज् जुहोपि' " " "यज्ञ' 'दटासि' " " "दान' 'तपस्यसि' " " "तप' 'तत् कुरुव्व सर्टपणम्' " "ॐ तत् सत्' प्रकरण ।

समपंग-विधि भक्तिमार्गकी आत्मा है। परन्तु समपंग करनेका अर्थ चाहे जो समपंग करना नहीं। ग्रुद्ध सात्त्विक ही समपंग किया जा सकता है, यह सत्रहवा अभ्याय वतलाता है। सत्रहवे अध्यायको मैं आश्रमकी दृष्टिसे 'कार्यक्रम-योग' नाम देता हूं। प्रातःकाल उठकर पहले प्रार्थना करे (श्रद्धा), फिर नाइता आदि करके (आहार) सेवा, कार्य आरम्भ करे (यज्ञ, दान, तप) और अन्तमे शामकी प्रार्थनामे यह सव समपंग करे (ॐ तत् सत्)।

इसके वाद अठारहवाँ अध्याय सारे विवेचनका पुन. एक वार संक्षेपमे दिग्दर्शन है। गीताकी पहली पंचाध्यायी जो मुख्य विषय वतलाती है, वहींसे अठारहवे अध्यायका आरम्भ हुआ है। और उसका अन्त समस्त सावनोंमे अत्युत्तम सावन अर्थात् नवे अध्यायमे वर्णित भक्तिमार्गमे किया है। ९११ और ९१३४, ये दो उलोक एक साथ पढकर फिर १८१४ और ६५ ये उलोक पढ़े। नवे अध्यायका गीतामे एक विशिष्ट स्थान है। वह अध्याय सन्तोंको अत्यन्त प्यारा है। ज्ञानेश्वर महाराज नवे अध्यायका पाठ करते-करते समाधिस्थ हुए। स्त्री, शुद्रादिके लिए यह अध्याय दोडकर आता है। उसमे भक्तिमार्गका परमोच्च शिखर है। वह अध्याय सुनकर अर्जुनको अतिशय आनंद हुआ—( प्रीयमाणाय १०११ ), इसलिए दसवाँ अध्याय भगवान्ने स्वय-प्रेरणासे वतलाया है। उलोक १९११ वतलाता है कि उससे अर्जुनका मोह-नाग हुआ। वारहवाँ अध्याय उसकी श्रेष्ठतापर लगायी हुई मुहर है। अध्याय १६, १७ उसके परिगिष्ट है। अठारहवेका उपसंहार नवे अध्यायका ही पुनरुच्चार है।

उत्परके विवेचनमें आपके प्रकासे उत्तर आ जाने है। पहले पाँच अन्यायोंका-विपुत्र और छठे अध्यायका विषय विछक्कल अलग है। अब यदि समत्वप्राप्तिके साधनके नाते छठे अध्यायका पाँचवेके साथ जोड दें, तो भी दिशाभूल होती है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारादि ही समत्त्रप्राप्तिका अद्वितीय उपाय है—ऐसा आभान उनमें से उत्पन्न होगा, वह सर्वथा वाछनीय नहीं है। वाग्नवमें समत्व गीना-का मध्यविन्दु है और सभी साथनोंका यही फल गीताको अपेक्षित है। उदाहरणार्थ, १३वे अध्यायमें कथित विवेकका फलित भी 'समत्व' ही अपेक्षित है (१३१०,२८)। इसिल्ए छठे अन्यायको पाँचवेके साथ जोड देना उचित नहीं है। में उपर कह आया है कि वह वारह्व अध्यावकी विचारवाराके अनुकृत नहीं होगा। अध्यक्त-उपासना भी आखिर उपासना ही है, इसिल्ए उसमें भी एक तरहका भक्तिमाव गृहीत ही है। उस द्विसे ६, ७,८ तीनो अन्यायोम भक्तिका उल्लेख थाडा-बहुत ही है। तथापि जिस भक्तिमार्ग कहते हैं, वह नवे अध्यायने से शुक् होता है। ९११ के 'इं तु' पदमें जो 'तुकार' आया है, वह त्वे अध्यायने ९वे का जलग करनेके लिए ही है।

मंक्षेपमे सब कुछ कहा जा चुका है। अ गीताका साप्ताहिक

पाठकम निष्कर्पमहित देता हूं—

ग्रुक्र—अन्याय १-२ रियर-बुद्धि (सारा प्रवास थोड़े में )। गनि--अ० ३-४-५ निष्काम कर्म (प्रवास विस्तारसे )।

रवि--अ० ६-७-८ ध्यान-मार्ग (अञ्चक्तोपासना)।

सोम-अ० ९-१०-११-१२ भिनतमार्ग (राजविद्या, अन्यक्तमे

अविरोबी व्यक्त-उपासना )। मंगल—अ० १३-१४-१५ ज्ञान-मार्ग (विचार, विवेक )। बुध—अ० १६-१७ ग्रुमवृत्ति ( ग्रुमकृतिसहित )। गुरु—अ० १८ त्याग ।

वर्धा

१६-६-१३४